## THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL AWARY
AWARD
AW

# OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY Call No.H911 699 Accession No.G.H.353 Author 3137 215967

This book should be returned on or before the date last marked below.

## बदलते दृश्य

[ विदेश-यात्रा के संस्मरण ]

<sub>लेखक</sub> राजवल्लभ श्रोभा

प्रकाशक **हिन्दी-भवन** इलाहाबाद प्रकाराक-

इन्द्रचन्द्र नारंग हिन्दी-भवन ११२ रानी मंडी, इलाहाबाद-३

मुद्रक—

इन्द्रचन्द्र नारंग हिन्दी-भवन मुद्रणालय ११२ रानी मंडी, इलाहाबाद-३

#### निवेदन

लेखक श्रपनी पुस्तक के प्रारम्भ में 'निवेदन' या भूमिका क्यों लिखता है ? एक कारण यह हो सकता है कि वह पुस्तक में प्रतिपादित वस्तु या उससे सम्बद्ध विषय की जानकारी करा देने का इच्छुक हो, या प्रतिपादित का सूचम विश्लेषण उसे श्रभीष्ट हो । दूसरा कारण लिखने में तिन्क संकोच होता है । वह यह है कि कुछ लेखक श्रादम-प्रशंसा के लिए, श्रपनी लेखन कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए 'निवेदन' लिखते हैं । मैंने क्यों लिखा है, मेरे पाटक स्वयं इसका निर्णय करें । वैसे तो सुना है—श्रनेक पाटक पुस्तकों का कोई एक प्रसंग भी पूरा नहीं पढ़ते,— 'निवेदन' की तो बात छोड़िये। 'तान प्रति नैष यत्नः'।

ब्रिटिश सरकार के आमंत्रण पर, उत्तर प्रदेशीय अमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रतिनिधि हो कर मैं सन् १६५१ में ब्रिटेन गया था। जिन्दगी के मोड़ पर खड़े यूरोप के कुछ भागों को मैंने उस यात्रा में देखा—कहीं चलते चलते, कहीं ठमक कर और कहीं हक कर। रोजरोज जो कुछ देखता और अनुभव करता था, उसे रात को, अपने को नींद के हवाले करने के पहले लिखता जाता था। मानुकता को सहचरी बनाते समय भी अपने पुराने मित्र यथार्थवाद से आँखें नहीं फेरीं। भविष्य को सुखद बनाने वाली शक्तियों की ओर से आँखें मूँद लेना, उनकी हवा से भी बचना, उनके साथ चलने को उँगली उठने का कारण सममना—यह सब मैंने अपना अकर्तव्य सममा। वास्तव में मेरी विदेश यात्रा की डायरी के पन्नों का संकलन ही यह पुस्तक है।

डायरी लिखना कला है। डायरी छपने पर तो लोग उसमें कला जरूर हूँ दते हैं। लोग शायद इस पुस्तक में भी कला हूँ देंगे, क्योंकि है तो यह डायरी ही। नम्न निवेदन है कि मैं कलाकार नहीं, ख्रतः मेरे पाठक इसमें मेरे दिल की धड़कन, उसकी गर्मी, उसकी गति देखें—उसकी बनावट नहीं। जो नहीं है, उसे हूँ दने में लाभ भी नहीं। ख्रागे पाठक की मर्जी।

मैंने पुस्तक का नाम रखा है 'बदलते दृश्य'। मेरी यात्रा में यही तो होता था—एक के बाद एक दृश्य बदलता था। इसमें पश्चिमी जीवन के विभिन्न पहलुत्रों की मीठी कडुवी भलक मिलेगी। 'बदलते दृश्य' पाठकों को श्राज

यूरोप को समभने में सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है । इसलिए विलम्ब हो जाने पर भी मैं पुस्तक के प्रकाशन का लोभ न छोड़ सका।

'नव जीवन' (लखनऊ ) के संपादक श्री सत्यदेव शर्मा यूरोप देख चुके हैं । विदेश यात्रा की तैयारी मैंने मुख्यतः उन्हीं के परामर्श के श्रनुसार की । इसमें उन्होंने कभी कृपणता न की श्रौर दिल्ली तक मेरे साथ साथ जा कर तो स्नेह की छाप लगा दी—जहाँ से मैं हवाई जहाज से खाना हुश्रा । पुस्तक की पांडुलिपि मेरे साहित्य ममर्श मित्र श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ने देखी । श्रमजीवी पत्रकार श्रौर मेरे प्रिय साथी—श्री बाबूलाल श्रीवास्तव ने पुस्तक का दूसरा पृष्क पढ़ा । श्रमजीवी पत्रकार एवं किव श्री रामऋषि श्रुक्क ने श्रंग्रेजी पद्यों का हिन्दी श्रमुवाद किया । माई राषेनाथ चोपड़ा (प्रयाग) ने श्री इन्द्रचन्द्र नारंग (प्रकाशक) से सम्पर्क रख कर मेरी सहायता की । इन लोगों को धन्यवाद दे कर शिष्टाचार पालन का संतोष मुभे न होगा । श्रन्त में उन मित्रों का स्मरण श्राना भी स्वाभाविक ही है, जिनकी कृपा से यह पुस्तक पहले ही न छप सकी ।

'नवजीवन' लखनऊ

राजवल्लभ श्रोका

### विषय-सृची

|    |           |                                                                                                  |                     | पृब्ह | संख्या |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|
| ۶. | २२ ऋप्रैल | የEUP                                                                                             | •••                 | •••   | ?      |
|    | जब व      | क्लपना <b>एँ</b> श्रनुभृति ब                                                                     | नने लगीं''          |       |        |
|    |           | (१) मंजिल की ऋं                                                                                  | ोर                  |       |        |
|    |           | (२) पहले दो पड़ार                                                                                | व—कराची व वेहरिन    |       |        |
| ₹. | २३ ऋप्रैल |                                                                                                  |                     | •••   | 3      |
|    | बेहरि     | न से जन्दन                                                                                       |                     |       |        |
|    |           | (१) ग्रारब के जीवन<br>(२) सम्यता के पुर<br>(३) मनमोहक कीट<br>(४) निस्तेज रोम<br>(५) संसार के 'सब | ाने घोंसले में<br>: |       |        |
| ₹. | २४ ऋषैल   | •••                                                                                              | •••                 | •••   | 38     |
|    | बन्दन     | त का श्रनोखापन                                                                                   |                     |       |        |
|    | •         | (१) फ्लीट स्ट्रीट<br>(२) हाइड पार्क क<br>(३) पिकाडिली सव<br>(४) पब                               |                     |       |        |
| ઇ. | २५ ऋप्रैल |                                                                                                  | •••                 | •••   | 74     |
|    |           | (१) 'जलोत्सव'<br>(२) डाउनिंग स्ट्रीट<br>(३) हाइड पार्क                                           | का मनहूस वातावरण    |       |        |

|                            |                                      |                 | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| ५. २६ ऋषेल                 | • •••                                | •••             | 39           |
|                            | (१) 'वे दिन लद गये जब खली            | लखाँ फाख्ता उड़ | ाते थे!      |
|                            | (२) ब्रिटेन की जन-नाट्यशाला-         | -यूनिटी थियेटर  |              |
| ६. २७ अप्रैल               |                                      | •••             | ३३           |
|                            | (१) युद्ध के घाव                     |                 |              |
|                            | (२) डॉक-मजदूरों के द्तेत्र में       |                 |              |
|                            | (३) संवाद सिमितियाँ                  |                 |              |
|                            | (४) संगीत-रूपक                       |                 |              |
|                            | (५) राजपथ पर भिखारी !                |                 |              |
| ७. २८ ऋषैल                 | •••                                  | •••             | 35           |
|                            | (१) ब्रिटिश म्यूजियम                 |                 |              |
|                            | (२) ट्रेफल्गर स्क्वायर               |                 |              |
|                            | (३) वृग्गित त्र्यौर त्त्रोभजनक दृश्य |                 |              |
|                            | (४) "कहिये, मौसम ऋच्छा है न          | . 1"            |              |
| ८. २६ ऋप्रैल               |                                      | •••             | કપ           |
|                            | (१) धूप के साथ चेहरे भी चमक          | उठते हैं!       |              |
|                            | (२) विक्टोरिया ऐंड ऋलवर्ट म्यूडि     |                 |              |
|                            | (३) "सभी गोरे मलान नहीं हैं ?        |                 |              |
| E. ३० <del>ग्र</del> प्रेल |                                      | •••             | ५०           |
|                            | (१) ऋफीकी यात्रियों से बातचीत        |                 |              |
|                            | (२) बिकंघम पैलेस                     |                 |              |
|                            | (३) 'बो स्ट्रीट' के मजिस्ट्रेट की ऋ  | दालत            |              |
|                            | (४) 'त्र्योवरसीज लीग'                |                 |              |
|                            | (५) कलाकारों की 'गुफा'               |                 |              |
| १०. १ मई                   | •••                                  | •••             | ५७           |
|                            | (१) ब्रिटिश स्त्रौद्योगिक मेला       |                 |              |
|                            | (२) पत्रकार साथियों के बीच           |                 |              |
|                            | (३) इंडिया हाउस में चाय              |                 |              |
|                            |                                      |                 |              |

|                                         |                                                       | पृष्ठ  | संख्या |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                         | <ul><li>(४) ब्रिटिश पत्रों की कार्य-प्रगाली</li></ul> |        |        |
|                                         | (५) 'डेली हेराल्ड'                                    |        |        |
| ११. २ मई                                |                                                       |        | 22     |
| राः र नर                                | (0) 50- 25 2 2                                        | •••    | ६६     |
|                                         | (१) फिलिप जोर्डन से बातचीत                            |        |        |
|                                         | (२) 'भाग्य का पत्थर'                                  |        |        |
|                                         | (३) पार्लमेंट                                         |        |        |
|                                         | (४) ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन                   |        |        |
|                                         | (५) नग्न तारिकात्र्यों की कला                         |        |        |
| १२. ३ मई                                |                                                       |        | UY     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (१) ब्रिटिश महोत्सव का समारम्भ                        |        | ,      |
|                                         | (२) मोम की मूर्तियों की प्रदर्शनी                     |        |        |
|                                         | (३) पत्रकार की काकटेल पार्टी में                      |        |        |
|                                         | (१) वयवार का काकटल बादा ब                             |        |        |
| १३. ४ मई                                | •••                                                   | •••    | 20     |
|                                         | (१) दीच्चित ऋप्यापकों की कमी                          |        |        |
| •                                       | (२) इटन कॉलेज                                         |        |        |
|                                         | (३) स्लाउ का श्रम-कल्याग्-केन्द्र                     |        |        |
| १४. ५ मई                                |                                                       |        | ~~     |
| 10. 2 114                               | <br>(१) ब्रिटिश महोत्सव                               | • • •  | ==     |
|                                         | (२) नेशनल गैलरी                                       |        |        |
|                                         | (२) 'तीन बहनें'                                       |        |        |
| 2 2                                     | (२) तान बहन                                           |        |        |
| १५. ६ मई                                |                                                       | •••    | ६६     |
|                                         | (१) मंगलकारी राज्य के स्रादर्श की हत्या               |        |        |
|                                         | (२) पेटीकोट लेन में जागरूक श्रमिक से भें              | ट      |        |
|                                         | (३) 'मैन ऐंड सुपरमैन'                                 |        |        |
|                                         | (४) कहीं केलि-कीड़ा ऋौर कहीं जीवन में व               | बेकली! |        |
| १६. ७ मई                                |                                                       | •••    | 909    |
|                                         | (१) 'गानेवाली गुड़िया'                                |        | , ,    |
|                                         | (२) लंदन से डरहम                                      |        |        |
|                                         | 1 3 114.1 11 2/6.1                                    |        |        |

|              |                                                  |        | पृष्ठ संख्या |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|
| १७. ८ मई     |                                                  | •••    | 900          |
| <b>द</b> रहः | म श्रीर न्यूकासत                                 |        |              |
|              | (१) समाज-सेवा-प्रतिष्ठान                         |        |              |
|              | (२) राष्ट्रीय स्वास्थ्य-योजना                    |        |              |
| १८. ६ मई     | ***                                              | •••    | 998          |
| •            | (१) टीम वैली के ऋौद्योगिक प्रतिष्ठान             |        |              |
|              | (२) ऋपाहिजों का शिद्यालय                         |        |              |
|              | (३) उत्तरी सागर के तट पर                         |        |              |
|              | (४) भारतीय एवं ऋफीकी छात्रों से बातची            | त      |              |
|              | (५) 'न्यू कासल जरनल' के कार्यालय में             |        |              |
| १६. १० मई    | •••                                              | •••    | 190          |
|              | (१) स्टौक्टन                                     |        |              |
|              | (२) "टनों वनस्पति हमसे रॅंगवाइये"                |        |              |
|              | (३) ऋोद्योगिक विवाद हल करने की प्रणात            | ती     |              |
|              | (४) वाटसन भी मजदूर नेता हैं!                     |        |              |
| २०. ११ मई    | •••                                              | •••    | १२६          |
|              | (१) रेड डीन से ऋचानक भेंट                        |        |              |
|              | (२) सहकारिता स्त्रान्दोलन                        |        |              |
|              | (३) 'रहस्यमय कथात्र्यों के देश' की स्रोर         |        |              |
|              | (४) एडिनबरा के 'पब' में                          |        |              |
| २१. १२ मई    |                                                  | •••    | १३४          |
| रंगी:        | न कल्पनात्रों के प्रदेश स्काटलैंड में            |        |              |
|              | (१) मेरी की प्रेमलीला का स्थल                    |        |              |
|              | (२) पाइप बैंड प्रतियोगिता                        |        |              |
|              | (३) "पवित्र स्काटलैंड को ऋंग्रेजी प्रभुत्व से सु | क्त कर | ना है"       |
| २२. १३ मई    | •••                                              | •••    | 280          |
|              | (१) हाईलैंड में प्रकृति के लुभावने दृश्य         |        | •            |
|              |                                                  |        |              |

|            |                              |                     | वृ    | ष्ठ संख्या |
|------------|------------------------------|---------------------|-------|------------|
|            | (२) जल-विद्युत्-केन्द्र श्रे | ौर सेमन मछली        |       |            |
|            | (३) पर्थ से डंडी             |                     |       |            |
| २३. १४ मई  |                              |                     |       | १४७        |
| 11: 10 44  | <br>(१) इंडी से ग्लासगो      | •••                 | •••   | , 50       |
|            | (२) लोमंड भील का             | ह्मानी वातावस्या    |       |            |
| 2- 110 115 | (1) (11-10 -111(1 111        |                     |       | 011        |
| २४. १५ मई  |                              | •••                 | •••   | १५०        |
|            | (१) राबर्ट स्त्रोवेन का      |                     |       |            |
|            | (२) 'ग्लासगो का हाइ          |                     |       |            |
|            | (३) ग्रविस्मरगीय दृश्य       | 1                   |       |            |
| २५. १६ मई  | •••                          | •••                 | •••   | १५४        |
| ब्रिटेन    | ा का सांस्कृतिक तीर्थ·स्थ    | ान                  |       |            |
|            | (१) एवन के तट पर             | रोक्सपियर का स्मारव | F.    |            |
|            | (२) नाटककार के उद्य          | ान में              |       |            |
|            | (३) शेक्सपियर मेमोरिय        | ाल थियेटर           |       |            |
| २६. १७ मई  | •••                          | •••                 | •••   | १६१        |
| •          | (१) 'इंगलैंड का दिल          | •                   |       |            |
|            | (२) शेक्सिपयर का घर          |                     |       |            |
|            | (३) मेमोरियल थियेटर          |                     |       |            |
| २७. १८ मई  | •••                          |                     | •••   | १६७        |
|            | (१) साप्ताहिक वेतन मि        | नेलने पर भी चेहरा   | गंभीर | • •        |
|            | (२) कृषि-प्रगाली             |                     |       |            |
| 2          | ( ) 8 (1/1)                  |                     |       | 0. 0       |
| २८. १६ मई  |                              | • • •               | • • • | १७१        |
| श्चाक      | प्रफोर्ड विश्वविद्यालय       |                     |       |            |
| २६. २० मई  | •••                          | •••                 | •••   | 309        |
|            | (१) स्ट्रैटफर्ड का शेक्स     | पियरमय वातावरण      |       |            |
|            | (२) ईरानी तेल के प्रश        |                     |       |            |
|            | द्वारा शक्ति-प्रयोग          | की माँग             |       |            |

|           |                                       |                  |     | पृष्ठ, संख्या |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-----|---------------|
| २०. २१ मई | •••                                   | •••              | ••• | १८४           |
| (१)       | कॉमनवेल्थ पुस्तका                     | लय में संस्कृत   |     |               |
|           | <b>ऋौर</b> हिन्दी की पांड             |                  |     |               |
| (7)       |                                       | ता छा जाना चाहता | ₹"  |               |
|           | कुछ पत्रों की ग्राहक <del>-</del>     |                  |     |               |
| २१. २२ मई |                                       |                  |     | 228           |
|           | <br>चाय के पैकेट श्रौर                | दध की बोतलें     | ••• | ,             |
|           | यायाः राज्यार<br>शृंखलाबद्ध पत्रों का | •(               |     |               |
|           | 211119 1111111                        | A INCOM          |     | 00.3          |
| ३२. २३ मई | • • •                                 | • • •            | ••• | १८३           |
| ` '       | तंदन टावर                             |                  |     |               |
| (?)       | <b>दुकानें</b>                        |                  |     |               |
| (\$)      | <mark>श्र</mark> स्वबारी कागज़ की     | समस्या           |     |               |
| (8)       | यूज एजेंट                             |                  |     |               |
| (પ્ર) ર   | रत्य-नाटिका                           |                  |     |               |
| ३३. २४ मई | •••                                   | •••              | ••• | 239           |
|           | पुस्तकों की प्रदर्शनी                 |                  |     |               |
| ` ' '     | एक महिला पत्रकार                      | के विचार         |     |               |
|           | गारत में 'श्रंग्रेज़ी क               |                  |     |               |
|           | त्राक्सफोर्ड बनाम                     |                  |     |               |
| ३४. २५ मई |                                       |                  |     | २०३           |
| · ·       | <br>हीट्स का स्मारक-भ                 | ···              | ••• | 104           |
| ` '       | ~                                     | 44               |     |               |
| _         | ांदन से ज्यूरिख                       |                  |     |               |
| ३५. २६ मई | •••                                   | •••              | ••• | २०८           |
| •         | त स्विटजरलैंड में                     |                  |     |               |
| * *       | राचा श्रौर उद्योग व                   |                  |     |               |
| (२) '३    | वर्ने की रूमानी संध                   | या               |     |               |
| ३६. २७ मई | •••                                   | •••              | ••• | २१६           |
| (१) हि    | वटजरलैंड की तटस                       | थता              |     |               |

|             |       |                                            | ā    | ष्ठ संख्या |
|-------------|-------|--------------------------------------------|------|------------|
|             |       | (२) 'ठुन' भील के किनारे                    |      |            |
|             |       | (३) ऋपने कार्यवाहक प्रतिनिधि से भेंट       |      |            |
| ₹७.         | २८ मई | •••                                        | •••  | 777        |
|             | ···#  | ठी याद लिये बर्न से पेरिस                  |      |            |
| ₹८.         | २६ मई |                                            | ***  | 274        |
| •           | •     | (१) पेरिस की मीठी भालक                     | •    |            |
|             |       | (२) डालर की महिमा                          |      |            |
|             |       | (३) कैसिनो-द-पेरी में रित-कुमारियों की क   | ला   |            |
| <b>₹</b> E. | ३० मई | ***                                        |      | 734        |
| ,           | ,     | (१) कला-मंदिर 'लुव'                        | •••  |            |
|             |       | (२) 'क्रान्ति-भूमि'                        |      |            |
|             |       | (३) वर्साई का केलि-सदन                     |      |            |
|             |       | (४) 'शैतानों को वोट नहीं दे सकतीं'         |      |            |
|             |       | (५) 'कामुकों का लोकतंत्र'                  |      |            |
| ٧o.         | ३१ मई |                                            | •••  | 747        |
|             |       | (१) क्रान्ति का स्मारक                     |      |            |
|             |       | (२) नोत्रेदाम का भव्य मंदिर                |      |            |
|             |       | (३) 'हसीन चाँद में धब्बे'                  |      |            |
|             |       | (४) लहरों के श्राशाजनक गीत                 |      |            |
| છેે.        | १ जून | •••                                        | •••  | २५७        |
| •           | - 6   | (१) साधन सम्पन्न पर्यटकों के 'प्रेमनीड़' व | में  | -          |
|             |       | (२) लोजान का रंगीन वातावरण                 |      |            |
|             |       | 3) खतरताक चौराहे पर खडा पश्चिमी            | यरोप |            |

#### भूल-सुधार

| yg '       | पंक्तिः | <b>ग्र</b> शुद् | শুৱ             | प्रव        | क्ति  | <b>अ</b> शुद्     | श्रद       |
|------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| ঘ          | 3       | 'नव-जीवन'       | 'नवजीवन'        | 996         | 9     | जनरत              | जरनत       |
| २६         | 33      | यह              | वह              | १२०         | Ę     | है।"              | ₹",        |
| ₹ 0        | २४      | इसमें           | इससे            |             |       | ट्रेक्टरों        | ट्रैक्टरों |
| ४३         | •       | जो              | में जो          | 9 & 9       | 3 3   | न होगी            | नहीं है    |
| 38         | 15      | रइत             | रहती            | 141         | 12    | है                | था         |
| **         | 5       | खरीदनेवाने      | खरीदवाने        | 944         | २३    | <b>ે</b>          | है         |
| そち         | 38      | ही              | कि              | 1400        | हुटनो | z adam            | Adam       |
| ६१         | ६       | यही             | यह              | 34=         | "     | cauce             | cause      |
| ६५         | २६      | जाख है          | है              | 500         | 30    | नगन्त्र           | नगर्य      |
| ६६         | =       | श्रमरीकी        | श्रमेरिकी       | १७२         | 18    | कालेज             | हर कालेज   |
| ६६         | 94      | ब्रायड          | तायते'          | २०३         | 15    | सीखता             | बिखता      |
| <b>७</b> ६ | 5       | इतनी            | इतना            | २१३         | ço    | टेम्म             | टेम्स      |
| 50         | २३      | शान्ति घोष-     | शानित खोषणा     | २१४         | १२    | वारुणो            | वारुणीं    |
|            |         | या की           | के समर्थन भी    | 214         | 3     | मतमेइ             | मतभेद      |
|            |         | त्रपील          | श्रपीब          | २१८         | 14    | हीरक सी           |            |
| ६ ३        | 8       | तीस कमरों       | २६ बद्दे कमरों  | <b>२</b> २० | 8     | जोलिया            | जोलियो     |
| 83         | २८      | कान्सटेनल       | कांस्टेबख       | २२७         |       |                   | श्रव       |
| 83         | 8       | योरप            | यूरोप           |             |       |                   | हिन्द-चीन  |
| 83         | २८      | ही              | भी              | <b>२</b> २8 |       |                   | रेस्त्रां  |
|            |         | 4-10            |                 |             |       | वह                | वे         |
| ३४३६       |         | हूं।            | ₹,              |             |       | <b>त्राक्ष्</b> र |            |
| े. ० २     | २३      | होटल            | होटल से         |             |       | रे सां            | रेनेसां    |
| 308        | 3 8     | स्ताड           | स्ताउ           |             |       | का                | की         |
|            |         | स्ताड           | स्जाउ           | २४४         | २६    | फिलिप,            | फिलिप      |
| 100        |         | मजदूरी          |                 |             |       | स्नोडन            | स्नोडन     |
| 330        |         | _               | -               |             |       | होगा।             | बनेगा      |
|            |         |                 | श्राये, क्योंकि |             |       |                   |            |
|            |         |                 | सवा सात बजे     |             |       |                   |            |
| 330        |         |                 | श्राठ           | २११         |       |                   | यह         |
| 115        | २६      | जनरत            | जरनल            | २६०         | 3     | स्नान-तट          | (स्नान-तट) |

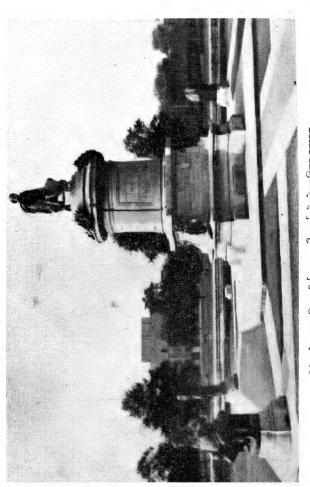

बिटेन के सांस्कृतिक तीर्थस्थान स्टूटिफर्ड में शेक्सापियर स्मारक १२ वर्ष के परिश्रम के बाद मूर्तिकार लॉर्ड रोनाल्ड गोबर ने इस मूर्ति को तैयार किया था खोर १० मई १८८८ को यह प्रतिरिटत की गई।

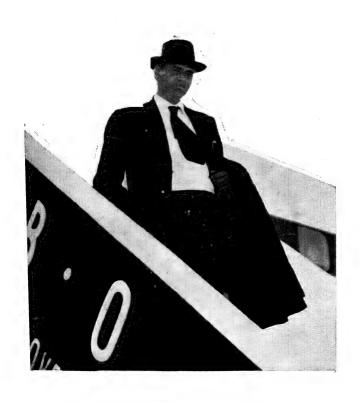

'लेखक

#### २२ अप्रेल, १६५१

#### जब कल्पनाएँ श्रनुभूति बनने लगीं....

- (१) मंजिल की स्रोर
- (२) पहले दो पड़ाव-कराची व बेहरिन

दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से सायंकाल ४ बज कर १७ मिनट के बजाय ४ बज कर १२ मिनट पर 'ताजधारी प्रजातंत्र' की राजधानी लंदन की छोर हमारा विमान उड़ा। सींदर्य छौर प्रेम के मेल में जो मिठास है, वैसी ही मधुरिमा पर्यटन में मुक्ते प्राप्त होती है। इसीलिए हवा में तैरते समय मुक्ते ऐसा मालूम हुआ जैसे सीमाओं का संकोच समाप्त हो गया है छौर शेक्सिप्यर, मिल्टन, वर्ड् सवर्थ, शेली, वायरन छौर कीट्स के गीत हवा के कोंकों के साथ विमान की खिड़की से मेरे कानों में छा कर मेरे विचारों को जगा रहे हैं। कभी जिस विदेश-यात्रा की कल्पना किया करता था, वही अब जीवन की अनुभूति बनने वाली है। विश्वास छौर हद विश्वास से ही आकांचाएँ पूरी होती हैं। कल तक 'टेम्स' नदो की लहरों का संगीत सपनों में सुना करता था, परन्तु अब उसके तट पर खड़े हो कर उसकी बल खाती ऊर्मियों से साम्राज्य-लोलुप शासकों के कुकृत्यों का लोमहर्षक वृत्तान्त सुन्ँगा तो कभी कर्तव्यनिष्ट और साहसी विटिश जनता के जीवन के स्फूर्तिदायक गीत!

विमान जब अपनी मंजिल की दिशा में उड़ा, तो उसके डेंनों की भनभनाइट से शुरू में भुभे बड़ा कष्ट हुआ, मगर कान में रुई डाल कर उसे सहन
करना ही पड़ा। वायु-मार्ग से यात्रा करते समय मिचली के कारण भी यात्रियों
को तकलीफ होती है। परन्तु मैं इससे बच गया। हो सकता है कि 'एयर
होस्टेस' ने अपने नाजुक हाथों से मीठी मुसकान के साथ मुँह में घुलाने के लिए
जो पिपरमेंट दिया था, उससे मतली न आई हो। हवाई जहाज धीरे-धीरे
नो हजार फुट से श्रिधिक ऊँचाई पर पहुँच गया था। 'सीट बेल्ट' खोल कर जब
मैंने खिड़की से बाहर निहारना शुरू किया, तो देखा — बड़े-बड़े वृत्त उँगलियों
के आकार में परिवर्तित हो गये हैं, गाँव दृह के समान प्रतीत होते हैं श्रीर

छोठे-छोटे श्राकार के मनुष्यों को देख कर श्रठारहवीं सदी के सुप्रसिद्ध लेखक 'जोनाथन स्विष्टर के 'गुलिवर्स ट्रेक्स' में विर्णित एक-एक इंच के मनुष्यों की याद ताजी हो गई। श्रंतर इतना ही था कि मैं जिस भौगोलिक सीमा में लघु श्राकार की निर्मल सृष्टि को श्राकाश से देख रहा था, वह स्विष्टर की व्यंग्यात्मक चोटों से मुक्त थी। जब खिड़की से बाहर मेरी श्रांखें जपर या सामने उठतीं तो ऐसा प्रतीत होता, जैसे विमान के साथ हम बादलों की दुनिया में श्रव श्रान्वर्धान हो जाने वाले हैं। कभी-कभी ऐसा श्राभास होता कि बादलों के दुकड़े विमान के साथ श्रांखिमचौनी खेल रहे हैं। नील गगन में रवेत बादलों के दल तैरते हुए वैसे ही खूबस्रत प्रतीत होते जैले जलाशय में राजहंस! कभी काले बादलों के दल रवेत जलद के दुकड़ों को ढक लेते श्रोर इनके सम्मिश्रण से ऐसा श्राकर्षक हरय उपस्थित होता, जिसे देखते ही हम ठगे-से रह जाते। विभिन्न रंगों के बादलों के इस प्रमोदपूर्ण व्यापार को देख कर महाकिव कालिदास की कल्पना श्रांखों के सामने मूर्तिमती हो उठी: —

नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभः कचित्प्रभिन्नाञ्जनराशिसन्निभैः । कचित्सगर्भप्रमदास्तनप्रभैः समाचितं ब्योमवनैः समन्ततः।

—'ऋनु-संहार'

[कहीं नीले कमलों की कान्ति वाले, कहीं विसे हुए अंजन की राशि-सहरा श्रीर कहीं गर्भवती स्त्री के स्तनों जैसे बादलों से आकाश चारों ओर भर गया है।]

श्राज इतने निकट से मेघों की श्रनुषम क्रीड़ा देख कर 'मेघदूत' के विविध चित्र भी श्राँखों में उतर श्राये । परन्तु तभी सहसा यह स्मरण हो श्राया—महाप्ति की जिस 'सजल कल्पना' को सिद्धों की मुग्ध-श्रंगनाएँ चिकित हो कर देखा करती थीं; उसे श्रंग्रेजों के दो सिद्धों के शोपण के कारण हमारे देश के फटेहाल गाँवों की दुलहिनें श्राँखों में श्रभाव का दर्द लिये देखती होंगी।

जब शर्मीली संध्या के मुख पर श्रहण बूँघट पड़ गया, तो बादलों के लाल-लाल दुकड़े दिखाई पड़ने लगे। बिहार के प्रतिनिधि श्री रामवृत्त बेनीपुरी मेरी सीट के पास बैठे थे श्रीर डायरी लिखने में तल्लीन थे। मैंने जब उनसे कहा—"बाहर देखिए, दृश्य कैसे बदल रहे हैं", तो बादलों की श्रीर भाँक कर भावावेश में उन्होंने कहा—"प्यारे भाइयो, यह तो श्रद्भुत दृश्य है!"

प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को देखते-देखते मैं विचारों की दुनिया में दूव

गया। पहली बार भारत के श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधिमण्डल बिटिश सरकार के श्रामंत्रण पर बिटेन जा रहा है। उत्तरप्रदेश के पत्रकार साथियों ने मुभे श्रपना प्रतिनिधि चुन कर जो प्रेम श्रीर विश्वास प्रकट किया है, उससे मेरा दायित्व बढ़ गया है। 'बदलते दृश्य' में यान्ना का सही वृत्तान्त प्रस्तुत कर के मैं इस दायित्व का निर्वाह करूँगा। श्रीर यह विचार श्राते ही ब्रिटेन के इतिहास के विविध पृष्ठ मेरी श्राँखों के सम्मुख खुलने लगे।

जिस देश को मैं देखने जा रहा हूँ, उसने द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक दुनिया के एक चौथाई भूखएड पर श्रपना साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम कर रखा था श्रीर विश्व की समुची जनसंख्या का लगभग एक चौथाई श्रंश उसके शासनाधिकार में था। फ्रेंच समाजशास्त्री रूसो के शब्दों में 'बनियों के राष्ट्र'--इंग्लैंड - की राजधानी लंदन जा रहा हैं, जिसके हाथ में लगभग सौ वर्ष तक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्त की नकेल रही है, मगर श्रार्थिक प्रभुता की प्रतिद्वनिद्वता में पराजित वही लंदन अब वाशिंगटन के आगे हाथ फैला चुका है। परना सदियों से साम्राज्यवादी टेव पड़ने के कारण श्रभी शोषण की उसकी प्यास नहीं बुभी। युनानी इतिहासकार हीरोदोत ने लीडिया ( एशियाई कोचक के निकट) के नरेश कारूँ की पराजय श्रीर खजाना लुट जाने की जो कथा जिस्ती है, उसे ब्रिटिश शासकों ने पढ़ा जरूर होगा, मगर उन्हें ग्राज यह दिखाई नहीं देता कि धरती करवटें ते रही हैं तथा शोषण का युग समाप्त होनेवाला है। युद्ध के बाद हमारे साथ ही कुछ श्रीर देश ब्रिटेन के लौह-पाश से मुक्त हुए, मगर मलाया की दर्दभरी श्रावाज़ मेरे कानों में गूँज रही है। लंदन जाते समय एक राजनीतिज्ञ की यह बात याद था रही है कि रोम साम्राज्य की भाँति ब्रिटिश साम्राज्य में भी कल्पना-शक्ति की कमी है श्रीर जिस साम्राज्य ने मानवता के महानू सेवक महात्मा गांधी जैसे सन्त को केंद्र में रखा, उसे ईसा को सूजी पर चढ़ाने वाले साम्राज्य के समान ही लोग घूणा की दृष्टि से जरूर देखेंगे। मैं उस देश की राजधानी जा रहा हूँ, जिसकी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अपने-ग्रपने खंग से उपनिवेशों को ब्रिटेन के श्रधीन रखने की कोशिशों करती रही हैं। साम्राज्यवादी साहित्यकार रुड्यार्ड किपलिंग ने तो हमें मनुष्य भी नहीं समका।

सहसा विचार-प्रवाह रुक गया। अगली सीट पर बैंटे एक यात्री ने 'केंप्टेन की बुलेटिन' मेरे हाथ में थमा दी। वायुयान थोड़ी देर बाद जोधपुर की सीमा पार करने वाला था और इस समब दो सौ मील प्रति घंटे की रफ्तार से १६,००० फुट की ऊँचाई पर हम उड़ रहे थे। 'कैप्टन की बुलेटिन' को बेनीपुरी जी के हाथ में थमा कर जब मैंने खिड़को से लाहर देखा, तो नीचे धुँचलका-सा दिखाई दिया—दूर-दूर विखरी हुई बहितयाँ और बंजर जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े।

बेनीपुरी जी ने डायरी लिखने का क्रम जारी रखने के लिए सिगरेट पी कर प्रेरणा प्राप्त करनी चाही । मैंने उन्हें सिगरेट दी श्रीर कुछ देर तक हम लोग बिटेन के सम्बन्ध में बातें करते रहे । उन्होंने कहा—"मुक्ते श्रंप्रेज़ों ने बंदी बनाया श्रीर उन्हीं श्रंप्रेज़ों के निमंत्रण पर मैं बिटेन जा रहा हूँ । यह जाति भी विचिन्न है !" मैंने कहा—'देनीपुरी जी, श्रंप्रेज़-शासक जरूर हरे हैं, मगर ब्रिटिश जाति की बड़ी गौरवशालिनी परम्परा है । बेनीपुरीजी ने बड़े नाटकीय हंग से कहा—'प्यारे भाइयो, यही तो विचिन्नता है !"

सचमन साम्राज्यवादियों के लंदन का चित्र जितना पृश्चित है, उतना ही बिटेन की बहादर जनता का चित्र गरिमामय है। निरंक्श नरेशों के विरुद्ध वहाँ की जनता ने प्रबल संवर्ष किया श्रीर लंदन वही नगर है. जहाँ किंग जान को इच्छा न होते हुए भी जन-संघर्ष से मज़बुर हो कर १२१४ के नागरिक-स्वतंत्रता-सम्बन्धी घोषणापत्र ( मैगनाकार्टा ) पर हस्तासर करना पड़ा श्रीर चार्ल प्रथम को अपनी निरंकशता की कीमत सिर दे कर चुकानी पड़ी। मैं शेक्सिवयर, मिल्टन, शेली, बायरन, कीट्स, थेंकरे, डिकेन्स और बर्नर्डशा के लंदन जा रहा हैं, जिसने विचारों के विरोध के बावजूद मार्स्स को शरण दी। श्रीधोगिक-क्रान्ति के नगर में ही विश्व का प्रथम क्रान्तिकारी श्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संव स्थापित हुआ था और यहीं १८४४ में इसकी प्रथम कांग्रेस हुई थी । इसी महानगर में 'दुनिया के मजदुरो एक हो' का सर्वेष्यम नारा गुँजा था। लंदन में ही लेनिन को शक्य निली और यहीं सप्रसिद्ध फांपीभी लेखक वाल्देयर ने निर्वासन की अवधि व्यतीत की । न जाने कितने क्रान्तिकारियों ने इस नगर में रह कर छपने महान कार्यों के लिए प्रेरणाएँ प्राप्त कीं। श्रीर में उसी लंदन को देखने की जाजसा से उड़ा जा रहा हूँ, जिसके नवयुवक साहित्यकारों - रंजेफ फाक्स, क्रिस्टोफर काडवेल म्राहि- ने स्पेन की जनता के लिए फ्रांको के विरुद्ध लड़ कर श्रवने प्राणों की बलि दे दी। में उस लंदन को श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, जिसने १६४० में श्रपूर्व साहस के साथ जर्मन बम-त्रषों का सामना किया, परन्तु ऋत्नत के समान श्रपना सिर न कुकाया।

मैं खुले दिमाग से त्रिटेन की परिस्थित को देखूँगा, क्योंकि मेरी क्याँखों पर किसी रंग का चरमा नहीं लगा है। भावनात्रों श्रीर विचारों की दुनिया में मैं इस तरह इवा हुआ था कि जब 'सीट बेल्ट' कहने का संकेत हुआ, तब ज्ञात हुआ कि संजित का पहला पड़ाव श्रा गया। रात में म् बज कर १४ मिनट पर हम कराची के मारीपुर हवाई-श्रट्ठे पर उतरे। यहीं हमें भोजन करना था, इसलिए रेस्त्रां गये। वहाँ खाने का श्रार्डर लेने जब ब्वॉय काफी देर बाद पहुँचा, लो हमारी बात सुनने के पूर्व ही उसने कहा—"श्राज गाय के गोशत के सिवा श्रीर कुछ नहीं है।" इस पर प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य बहुत ज़ुभित हुए श्रीर तब यह सफाई दी गई कि श्राज 'बीफ नाइट' थी, इसलिए ब्वॉय ने ऐसा कहा था। मगर मछली तथा श्रीर चीज़ें भी मिल गईं। भोजन के बाद जब हम रेखाँ से बाहर निकले, तो हमने देखा कि 'बार-हम' के बरामदे में एक जाड़गर श्रपने करिरमें दिखा रहा है श्रीर कुछ चीनी तथा इंडोनेशियाई यात्री उसका मज़ा ले रहे हैं। दो हसीन एयर होस्टेसेज़ जादूगर को जितना बेवकृफ बनातीं, वह उतना ही खुश हो कर नये-नये करतव दिखाने में जुट जाता।

पासपोर्ट श्रीर डाक्टरी प्रसाणपत्र की परीचा में यहाँ काफी समय लगा। जब कराची से हमारा विमान मंजिल के दूसरे पड़ाव—बेहरिन की श्रोर उड़ा, तो सहसा यह सोच कर दिल की चीट उभर श्राई कि श्रव हम कराची में भी विदेशी समभे जा रहे हैं। साम्राज्यवादी षड्यंत्र के फलस्वरूप एशिया में भारत का विभाजन एक ऐसी घटना है, जो कभी भुलायी नहीं जा सकती। मगर इसी समय पाकिस्तान के एक शायर का विश्वासभरा गीत याद श्राया श्रीर मन का बोमा हलका हुआ:—

"साथियो ! हाथ बढ़ान्नो कि हैं हम श्राज भी एक , कौन कर सकता है तक़सीम श्रदब की जागीर ? कौन श्रफ़्कार की कन्दील बुक्ता सकता है , कौन कर सकता है श्रहसास की शिदल को श्रसीर ?"

प्लोन की बत्तियाँ बुक्ता दी गई थां। श्रधिकांश यात्री सो गये। मगर मेरी श्रांखों में नींद नहीं। परिवार की याद श्राते ही श्रांखें गीली हो गई। शिवसीहिनी ने कितने धैर्य से यात्रा की समुचित तैयारी में मेरी मदद की श्रीर जब मैं कभी परेशान हो उठता, तो वह साहस प्रदान करती। पुराने श्रांशें में पत्नी होने के साथ ही वह प्रिय साथी भी है; श्रीर उसकी याद इस वक्त सुक्ते बहुत सता रही थी। जनार्दन श्रीर गिरजा दौड़-दौड़ कर १६ श्रप्रैल को श्रपने पिता की यात्रा की तैयारी में किस प्रकार संलग्न थे! कितने भावुक श्रीर सीधे

हैं वे दोनों !! लखनऊ स्टेशन पर कई पत्रकार साधियों, मित्रों श्रौर रिश्तेदारों ने विदा के समय जो शुभ कामनाएँ प्रकट कीं, वे ही तो यात्रा में मेरा सम्बल हैं।

दिल्ली में २० अप्रैल को बिटिश हाई किसरनर सर आर्चिबोल्ड नी ने हमें लंच के लिए आमंत्रित किया था । मैं अन्य प्रतिनिधियों से पहले पहुँच गया था, इसलिए काफी देर पन्नकारिता से ले कर भारत के सामाजिक जीवन पर उनसे बातें हुईं। लंच के समय अंग्रेजी शिष्टाचार के अनुसार विविध विषयों पर विनोदपूर्ण वाताबरण में बातचीत होती रही। अंग्रेज महिलाएँ अंग्रेजी फूलों की प्रशंसा करते हुए कह रही थीं—"आप लोग बड़े सुहावने मौसम में बिटेन जा रहे हैं, जब वहाँ फूल हँस रहे होंगे, दिन में कभी-कभी धूप भी खिल आयेगी और मेले का महोत्सव भी देखने को मिलेगा।"

दिल्ली के पालम हवाई श्रड पर मित्रों के साथ ही ब्रिटिश हाई कमिश्तर के कार्यालय से सम्बद्ध सचना विभाग के कई श्रधिकारी उपस्थित थे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह हुई कि जब कस्टम-ग्रधिकारी सूटकेस खुलवा कर यह देख रहे थे कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है. उस समय बेनीपुरी जी जब अपना सुटकेस खोलने के लिए आगे बढ़े, तो सब जेवों की तलाशी लेने पर भी उन्हें ताली न मिली और इससे वे बड़े विन्तित हुए। मगर सोभाग्य से विमान के उड़ने में काफी देर थी, इसलिए जहाँ वे ठहरे थे, वहाँ से ताली मँगवाई गई। कस्टम-ग्रधिकारियों ने जब श्रवना काम पूरा कर जिया, तो पासपोर्ट श्रीर मेडिकल सर्टिफिकेट की परीचा हुई। यात्रा-सम्बन्धी व्यवस्था पूरी कर कोने के बाद मैं श्रपने साथियों के बीच श्रा गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सूचना-डायरेक्टर श्री किंग ने फोटो उतरवाने का श्राप्रह किया श्रीर उसी समय जिस विमान से हम उड़नेवाजे थे. उसके कैंप्टेन भी वहीं आ गये। जिस व्यक्ति के हाथ में अपना जीवन सौंप कर थोड़ी देर बाद हम श्राकाश-मार्ग से यात्रा करने वाले थे, उसे सहृदय श्रीर खुरादित पा कर बड़ी प्रसन्ता हुई । इसके बाद कई फोटो खींचे गये । श्चन्त में उड़ने की मड़ी भी श्रा पहुँची श्रीर मित्रों तथा परिचितों से विदा ले कर जब मैं विमान में प्रविष्ट हम्रा, तो फिर घर की याद म्राते ही माँखें इबडबा षाई ।

विचारों में डूबता-उतराता तथा स्मृतियों को सँजोता रात में मैं प्रपनी मंजिल की श्रोर बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद मैं भी सो गया श्रीर ठीक ढाई बजे रात को यात्रा के दूसरे पड़ाव—बेहरिन के हवाई श्रड्डे पर हम पहुँच गये। विमान के बाहर निकलते ही समुद्री हवा के भोंकों ने श्रवसाद दूर कर दिया। यहाँ पासपोर्ट श्रादि की परीचा नहीं हुई ।

बेहरिन में हमें काफी देर रुकना पड़ा, क्योंकि विमान के कज्ञ-पुर्जी में कुछ गड़बड़ी श्रा गई थी। यहीं प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के विचारों के जानने का श्रवसर मिला। श्रमजीवी पत्रकारों के इस प्रतिनिधिमण्डल के कुल छः सदस्यों में श्री रामवृत्त बेनीपुरी-विद्वार के सोशितस्य लेखक श्रीर पत्रकार तथा हिन्ही मासिक पत्रिका 'नई धारा' के सम्पादक: बंगाल के प्रतिनिधि श्री श्रार० एन० राय चौधरी—दैनिक बंगला 'युगान्तर' के वाण्डिय सम्पादक, भावक राष्ट्रवादी श्रीर पूँजीवाद के भी भावक विरोधी; श्री जी ० एन० श्राचःर्य-'बाम्बे क्रानि हल' के चीफ रिपोर्टर, कम्युनिज्म ( वर्गवाद ) के कहर विशेशी, समाजवादी (सोशलिस्ट) कहलाने के इच्छक मगर एडम स्मिथ के श्चर्यशास्त्र से भी कम प्रेम नहीं: मद्रास से प्रकाशित होनेवाले दैनिक 'दिनमणि' के सहायक सम्पादक श्री ए॰ जी॰ वेंकटाचारी—सोवियत रूस को गाली देने की 'कता' में विशेष पद, भारतीय सोशिबस्ट पार्टी के प्रति केवल मौखिक सहानुभृति परन्तु समाजवादी ऋर्थ-व्यवस्था में कोई श्रास्था नहीं: मद्रास से प्रकाशित होने वाले श्रंग्रेजी दैनिक 'हिन्दु' के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि श्री के० रंगास्वामी —घोर व्यक्तिवादी, किसानी और मजदूरों के विरुद्ध कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं, पूँजीवादी व्यवस्था के प्रबत्त पोषक । इनके श्रतिरिक्त छठाँ प्रतिनिधि मैं हैं जिसके विचार 'बदलते दृश्य' की रेखाएँ प्रकट करेंगी।

दो घंटे से अधिक समय व्यतीत हो गया, फिर भी विमान ठीक न हुआ। विश्नाम-कत्त से बाहर आ कर मैं मुक्त आकाश के नीचे टहलने लगा। यात्रा के सम्बन्न में विचार करते-करते यही निर्णय मैंने किया कि राजनीतिज्ञों और साहित्यकारों से मिलने की अपेचा बिटेन अथवा यूरोप के देशों में साधारण जनता से मिल कर उसके जीवन को समम्मने की पूरी कोशिश करूँ गा। इस निश्चय का यह अर्थ नहीं है कि मैं राजनीतिज्ञों एवं साहित्यकारों के प्रति निरादर की भावना प्रकट कर रहा हूँ। इनके विचारों को तो मैं स्वदेश में भी इनकी पुस्तकों के द्वारा जान ही जेता हूँ। मुक्ते तो उन लोगों से बातचीत करने की आकांचा है, जो अपने शासकों की गलत नीति के कारण तीसरे महायुद्ध की आशंका से त्रस्त हैं। 'इंटरब्यू' के प्रलोभन में जन-सम्पर्क का अवसर सो देने पर बड़ा अक्तोस होगा। बिटेन गये बिना ही अंग्रेजी लेखकों

से पिरिचित लोग जानते हैं कि रस्किन जैसा महान् लेखक भी ब्रिटेन को उप-निवेश स्थापित करने का उपदेश दिया करता था श्रीर वर्तमान ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रिस्टले ने श्राणुक्तम पर रोक लगाने की माँग का समर्थन करने से इसलिए इनकार कर दिया कि रंगमंच के प्रश्नों पर विचार करने के लिए बुलाये गये श्रान्वर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सोदिया प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए । इसलिए में कारखानों के मजदूरों श्रीर गाँवों के किसानों से मिलने की लालसा से प्रिटेन जा रहा हूँ, जिनके परिश्रम से राष्ट्रों के जीवन में निखार श्राता है ।

मैं बाहर टहल ही रहा था कि बेनीपुरी श्रीर वेंकटाचारी भी वहाँ श्रा गये। श्रभी विमान उड़ने में कुछ श्रीर विलम्ब था, इसलिए हम रेस्त्रां में काफी पीने जब पहुँचे, तो जहाँ गलियारे में बेहरिन के वर्तमान वादशाह शेख सर संवेमान विनहम्द श्रव खलीफा का जित्र लटक रहा था, वहाँ बड़ा रंगीन वातावरण दीख पड़ा । पाँच ईरानी युवितयाँ श्लीर तीन युवक श्रपनी विनोद्-प्रियता के कारण कुछ यात्रियों का ध्यान श्राकृष्ट किये हुए थे। ईरानी युवतियों कं गुलाद-से खिले बदन, सुरमई श्राँखें, कसे उरोज श्रीर सिर से पैर तक सडौल शरीर को देख कर कुछ पर्यटक वहाँ से हटने का नाम ही न लेते थे। 'बार-रूम' में एक यात्री शराब के नशे में कुर्सी पर श्रोंघा लेट गया था। उसकी नाक से फों-फों की ब्रावाज हो रही थी ब्रौर कुछ यात्रियों के लिए वह भी विनोद का साधन बन गया था। हम रेस्त्रां में जब काफी पी रहे थे. तभी वे शोख ईरानी लड़िकयां भी वहां पहुँच गई श्रोर उनके पीछे यात्रियों का एक दल खिंच श्राया। मोहारक-द्वीप के इस हवाई ग्राड्डे के रेस्त्रां में फारसी कविता की मिठास श्रीर मस्ती मूर्तिमती हो उटी श्रीर मुक्ते ऐसा प्रतीत हन्ना जैसे यात्रियों की प्रमोदपूर्ण मुद्रा को देख कर वे न्नापस में एक दूसरे से कह रही हैं :--

> "रोकने पर भी तो सिख! हाय नहीं रुकती है यह मुस्कान।"

> > **— पन्**त

श्रभी हम लोग रेस्त्रां में हो थे कि सूचना भिली — विमान उड़ने के लिए तैयार है। श्रौर लम्बी प्रतीक्षा के परचात् हम लोग बेहरिन से काहिरा की श्रोर उड़े।

#### २३ अप्रेल

#### बेहरिन से लन्दन......

- (१) ऋरब के जीवन-शून्य रेगिस्तान
- (२) सभ्यता के पुराने घोंसले में
- ंरे) मनमोहक कीट, (४) निस्तेज रोम
- (५) संसार के 'सबसे बड़े नगर' में

जिस समय हमारा वायुयान वेहरिन से प्राचीन सभ्यता के 'वोंसले' काहिरा की ग्रोर उड़ा, तारों को नींद ग्रा गई थी, चाँद का रंग फीका पड़ गया था ग्रीर उपा गुलाब सी खिल ग्राई थी।

बेहरिन से काहिरा हवाई मार्ग से १२०० मील है और इस फासले को ते करने के लिए हमारा वायुयान २०० मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। दिल्ली से बेहरिन के बीच १७०२ मील की दूरी ते करते समय कान में थोड़ा दुई होने के लिवा कोई कष्ट मुक्ते नहीं हुन्ना।

वेहरिन से हम और में उड़े थे, इसलिए लिङ्की से बाहर मॉक्की पर नीचे के दृश्य स्वण्ट रिखाई पड़ रहे थे। सूरज निकलते ही जब नीचे जीवन्तर सूज्य पठार थीर सैकत समुद्र देख पड़े, तो ज्ञात हुआ कि अब हम अरव देश के मरूरव पर से गुजर रहे हैं। जिसर दृष्टि जाती—रेगिस्ताव ही रेगिस्ताव देख पड़ता। कभी ऐसा मालूम होता जैसे शून्य में श्ररूण रेणुका की लहरें उठ रही हैं और कभी सभेद बालू के कण उन्हें बिलकुल डक लेते। दस लाख दर्गमील में फैले अरब देश के इन बीहड़ पठारों और रेगिस्तानों को देख कर मन में बड़ी टीस हुई। आकाश में विमान बादलों से आँखमिचीनी खेलता हुआ तेजी से अपनी मंजिल की ओर उड़ता जा रहा था और नीचे सुविस्तृत मरूमूमि में कहीं छोटे और कहीं बड़े काफिले अपने ऊँटों के साथ इस धीमी गति से जा रहे थे जैसे बीसवीं सदी में भी पुराने श्रासमान के नीचे अरबों की दुनिया खानाबदोशों की जिंदगी छोड़ने को प्रस्तुत न हो। इस मनहूस

दृश्य को देखते-देखते जी भारी हो गया था श्रीर तब, जब रेगिस्तान के बीच नखिलस्तान के दुकड़े देख पड़े, तो बड़ी उत्सुकता के साथ मैंने खिड़की से बाहर पुनः माँकना शुरू किया। क्रोटे-छोटे खज्र के पेड़, काफिलों के श्राने-जाने के रास्ते श्रीर कहीं-कहीं घास श्रथवा फसल के हरित खण्ड को देख कर यह विचार होता कि श्ररव के किसानों श्रीर खानाबदोशों को इन्हीं से जीने की प्रेरणा मिलती होगी।

श्ररब के मरुस्थलों को देख कर मन में तरह-तरह के विचार पैदा होने लगे। अमेरिका की 'श्ररव-अमेरिकी आयल कम्पनी' एक लम्बे अरसे से इस देश का शोपण कर रही है श्रीर श्रंग्रेज भी इस भुखएड का दोहन करते श्रा रहे हैं। परंतु इन शोपकों के मस्तिष्क में कभी यह विचार पैदा न हुत्रा कि विज्ञान की सहायता से इस भखरड के मानवों के कल्याम के लिए प्रकृति का मनहस चेहरा बदल दिया जाय । यदि इन रेगिस्तानों को हरा-भरा बनाने के प्रयास शुरू हों तो बीसवीं सदी का उत्तरार्ध विश्व-इतिहास में सदा के लिए सुनहरे परिष्ठेंद जोड़ जाय । आज की वैज्ञानिक दुनिया में यह कोई असम्भव बात नहीं । सोवियत रूस के कजाखस्तान, उजवेकिस्तान, तुर्कमेनिया तथा ताजिकस्तान में जहाँ लाखों एकड़ भूमि में रेगिस्तान फैला हुन्ना था- श्राज उद्यान खड़े हो गये हैं। जहाँ कभी श्राव के रेगिस्तानों की भाँति ऊँटों की घिएटयों की 'टिन-टिन' सुनाई पड़ती थी श्रथवा "पठारों की नीरवता भेड़ों की में-में भंग करती थी-वहाँ श्राज गेहूँ की मस्त बालियाँ हवा में कुमती हुई रचनात्मक विज्ञान के गीत गाती हैं"। जब यह सम्भव हो सका तो क्या श्चरब के रेगिस्तानों को सरसङ्ज नहीं बनाया जा सकता ? परंत विदेशी शक्तियों के साथ जनता के विरुद्ध साजिश करने वाले श्रश्व के जागीरदार इस सपने को पूरा नहीं कर सकते।

श्रद के रेगिस्तान को देखते-देखते सभी यात्रियों के चेहरे मुरफा-से गर्वे थे। वायुयान की जिंदगी निर्जीव प्रतीत होती थी। खिड़की से बाहर फाँकने पर नेत्रों को चुमने वाला वही मनहूस दृश्य दिखाई पड़ता था। एक बार जी में श्राया कैप्टेन से कह दूँ कि विमान को इतने ऊँचे उड़ा ले चलो कि नीचे का कुछ भी दिखाई न पड़े। 'परंतु यही तो सम्भव न था। वास्तविक जा से श्राला करपना की कोई कीमत नहीं।

जब भ्राकाश से स्वेज नहर दिखाई पड़ी, तो भ्राशा बँधी कि श्रव प्रकृति की मनोश्म झुटा देख पड़ेगी। ज्यों ही रेत से घिरी एक मनोरम कीज मैंने देखी, मेरी झाँखें जुड़ा गईं। पानी देखते ही सबके मुरक्ताये चेहरे खिल उटे। श्रव नील नदी की मनोरम घाटी भी दिखाई देने लगी। एशिया महाद्वीप को पार कर श्रव मैं श्रक्तीका में पहुँच गया था। मैं श्राकाश में उड़ रहा था श्रीर श्राकांचाएँ मिस्र के पिरामिड देखने को मचल रही थीं। जब वायुयान में 'नो स्मोकिंग, फासेन सीट बेस्ट' का संकेत हुआ, तो मैं समक्त गया कि मानवीय सभ्यता की पुरातन घरती पर पैर रखने की घड़ी श्रा पहुँची। काहिरा के हवाई श्रद्ध पर पहुँचते ही सर्व प्रथम मैंने यही अनुभव किया कि व्यवहार की दृष्टि से यहाँ के लोग हमसे कितना मिलते-जुजते हैं!

हवाई शहु पर मिस्र का राष्ट्रीय भंडा लहरा रहा था। तीन सफेद तारों तथा सफेद अर्घ चंद्र से युक्त हरे रंग के इसो भंडे के नीचे खड़े हो कर मिस्र के निवासी सुड़ान और मिस्र से बिटिश फौजों को हटाने का आन्दोलन कर रहे हैं। सभी कर्म चारी तुर्की टोपी पहने हुए थे। संकेत-पिट्टकाएँ अरबी भाषा में थीं। पासपोर्ट और मेडिकल सिटिफिकेट की परीचा के बाद नाशता करने के लिए हम लोग रेखाँ में गये। जलपान अच्छा न मिला, इसलिए कुछ यात्री बहुत नाराज हुए। किन्तु मुक्ते कोई आकोश न हुआ, क्यों कि मैं वहाँ के वातावरण में घुलमिल जाने का प्रयास कर रहा था। मुक्ते यह समक्तने में देर न लगी कि साम्राज्यवादी शोषण के कारण इस देश के लोग भी बड़े गरीब हैं। हवाई श्रृष्टु के 'बाथरूम' से बाहर आजे ही तीलिया और कंवी देते समय लड़के यात्रियों को इस भाव से देखते हैं कि उन्हें कुछ बण्शीश न दी गई, तो उनके घर चूल्हा न जलेगा। मगर धीरे-धीरे इस देश की नींद भी टूट रही है और इसकी रगों में नया खून दौड़ने लगा है।

६० मिनट बाद काहिरा के हवाई श्रङ्क से १० बजे सबेरे यूरोपीय सभ्यता के पुरातन गढ़ रोम की श्रोर हमारा विमान उड़ा। 'कैप्टेन की बुलेटिन' से ज्ञात हुश्रा कि • घण्टे में हम लोग १४४४ मील दूरी तै कर के रोम पहुँच जायँगे।

काहिरा से उदने के बाद नीचे की सरसब्ज धरती देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रकृति ने मिस्र की सुन्दिरियों के नाजुक पैरों को द्याराम पहुँचाने के जिए हरी बनातें बिछा दी हैं। नहरों का दृश्य ऊपर से बड़ा मनोरम लग रहा था। ये नहरें ही तो मिस्र देश को जान हैं। भूगोल की पुस्तकों में जो कुछ पढ़ा था, उसे श्राँखों से देखता हुश्रा मैं श्राकाश में उद रहा था। प्यर-होस्टेस ने यात्रियों को पश्र-पत्रिकाएँ ला कर दीं। मुक्ते काहिरा से प्रकाशित होनेवाला श्रंप्रेजी दैनिक 'इजिप्शियन गजट' मिला। पहले एष्ट पर नजर जाते ही ब्रिटेन के स्वास्थ्य-मंत्री श्री एन्यूरिन बेवान के इस्तीफे की सनसनीखेज खबर देखने को मिली। ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने शर्खाकरण की नीति श्रपनाने के कारण नकली दाँत श्रीर चरमें की श्राधी कीमत लेने का निर्णय किया था। श्री वेवान ने इसो फैसले के विरोध में इस्तीफा दिया था। यात्रियों में इस समाचार की बड़ी चर्चा रही। 'इजिप्शियन गजट' ने श्री बेबान के विचारों का विरोध करते हुए एटली सरकार की श्रद्धीकरण सम्बन्धी नीति का समर्थन किया था। पिछले ७२ वर्षों से यह पत्र ब्रिटेन के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता श्रा रहा है। इसलिए इससे 'श्राकामक श्रवलान्तक सन्धि' की वकालत करने के श्रतिरिक्त श्रीर श्रास श्री ही क्या की जा सकती थी।

मगर इनमें कोई सन्देह नहीं कि एक ऊँचे सिद्धान्त और आदर्श के लिए श्री बेवान ने स्वास्थ्य-मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।

मैंने सोचा कि जिस समय में लंदन पहुँचूँगा, वहाँ के राजनीतिक वाजावरण में काफी गर्मी रहेगी। इस पत्र को एक दूसरे यात्री के हाथ में थमा कर जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो लुभावने दृश्य दिखाई पड़े। १४,४०० फुट की ऊँचाई पर हम उड़ रहे थे। मिस्र की सीमा पार करते ही भूमध्य सागर दिखाई पड़ने लगा। विमान के डैनों के निकट बादलों के दुकड़े चक्कर काट रहे थे। नीचे विराट सागर और उपर मेवों की बहुरंगी पंक्तियाँ। खिड़की से आँखें हटनी ही न थीं। नील गगन में बादलों की अनुपस्र कीड़ा देखने के लिए भूमध्य सागर की लहरें बार-वार उपर उठती थीं। प्रकृतिनटी के इस मनोरम नये वेश को देख कर भड़ा कीन उस पर निकुत्वर न होता।

श्रचानक दो पर्यटकों ने मुक्ते किक्सोर कर कहा—"वड देखो कीट द्वीप ।" कुछ देर पहले 'कैप्टेन की बुलेटिन' से यह ज्ञात हो चुका था कि हम लोग भूमध्य सागर में सोजम से १२० मील उत्तर श्रोर कीट से ६० मील दिल्ल हैं। श्राकाश से भूमध्य सागर के इस गर्वोद्यत टापू को देखने के लिए सभी यात्रो खिड़की से बाहर माँकने लगे। कुछ यात्री, जो श्रपने स्थान से बेटे-बेटे उस चित्ताकर्ष हस्य को न देख सकते थे, कभी खड़े हो कर श्रोर कभी कुक कर बड़ी तन्मयता से प्राकृतिक सौंदर्य का श्रानन्द लूटने लगे। कीट को देखते ही वायुयान में नई जिंदगी श्रा गई। सागर के बीच चतुर्दिक पर्वतों से विरे इस ऐतिहासिक द्वीप को देखते रहने की लालसा इतनी प्रबल थी कि कोई भी खिड़की से श्राँख हटाने को तैयार न था। मेरी सीट से एक

कतार आगे एक महिला बैठी हुई थीं। जब मैं क्रीट के सौंदर्य को अपनी आँखों की पुतिलयों में उतारने की कोशिश कर रहा था, मेरी सीट के पास आ कर उन्होंने भुगोल बताना शुरू किया— "भूमध्य सागर में सिसली, सार्डिनिया, और साइप्रस के बाद यही सबसे बड़ा द्वीप है।" मैंने कहा— उघर देखिए पर्वतमालाओं की अनुपम शोभा, वे हरित कृतों की पाँतें, जैसे मेघ के दुकड़े प्रकृति का श्रद्धार करने पहुँच गए हैं। जब उक्त महिला ने देखा कि उनकी बातों में मैं कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो वे अपनी सीट पर चली गईं। वे भन्ने ही मुक्तसे रूठ गई हों, लेकिन बाहर मैंने देखा कि सागर की लहरें मुसकरा रही हैं। पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ उपर उठ कर कीट के दिलकश नजारे को जिस अल्हड्पन से अभिन्यक्त कर रही थीं, उस पर कोन न मुख होता! मूमध्य सागर में यह टापू ऐसा देख पड़ रहा था, जैसे वह पर्वतों का एक आकर्षक मेहराब हो।

क्रीट के प्राकृतिक सींदर्य को देखते-देखते स्ष्युति-पटल पर इसकी राज-नीतिक जिन्दगी की कशमकश के चित्र भी खिंच थागे। सचमुच बड़े उलट-फेर क्रीट ने श्रपने जीवन में देखे हैं। दिल्ला यूरोप के इतिहास ने कई बार इसके साथ करवरें ली हैं। वेनिस के प्रभुत्व में यह रहा, तुर्कों ने इसे श्रपने श्राधीन रखने के लिए गर्म रक्त बहाया। यूनानी विद्रोह की लपटें यहाँ उठीं श्रीर १८८१ से १८६२ के बीच श्राठ बार यहाँ सत्ता हथियाने के लिए रक्तपात हुश्रा। कहते हैं कि कला-कौशल के चेत्र में यूरोप के इसी देश को सर्वप्रथम प्रवीत्मता प्राप्त हुई थी श्रीर यहाँ का राजा माइनास ही इतिहास का वह प्रथम नरेश था, जिसके पास श्रपनी नौसेना थी। इस समय इस पुरातन द्वीप को श्रमेरिका श्रपना नौसैनिक श्रड्डा बनाये हुए हैं। एक याश्री ने ठीक ही कहा था कि यूनान के बदले श्रब इसे श्रमेरिकी टापू कहना वास्तविकता के श्रिक निकट होगा।

नये-नये दृश्य श्राँखों से श्रोमल हो रहे थे श्रौर हमारा वायुयान कभी २०० श्रौर कभी २४४ मील प्रति घण्टे की रफ्तार से उड़ा जा रहा था। लंच का समय श्राते ही एयर होस्टेस ने मधुर मुसकान के साथ मेरी कुर्सी में 'ट्रें' को फिट कर दिया श्रौर स्टीवर्ड ने यात्रियों को शराब की प्यालियाँ दीं। इधर श्राँखों में मस्ती का सरूर श्रौर बाहर कामिनी के रूप को लजानेवाली नैसर्गिक छुटा। ऐसा मालूम होता था जैसे बहार का मौसम छा गया हो। श्रौर इसीलिए खाते समय भी बरबस श्राँखें बाहर ही पड़ रही थीं। दो यात्री

खुरी और काँटे से केला खाने की कोशिश कर रहे थे और इस प्रयास में जिस धैर्य का वे प्रदर्शन कर रहे थे, उससे वे भी कुछ यात्रियों के लिए आकर्षण का केन्द्र-विन्दु बन गये थे। लंच के बाद मुक्ते भपकी थ्रा गई थ्रीर थोड़ी देर बाद जब नींद टूटी तो ज्ञात हुया कि इटली के दिलाणी तट से इस १४० मील दूर हैं। 'खुलेटिन' से ज्ञात हुया कि हवा के दबाव के कारण इस समय विमान की गति १८ सील प्रति वण्टा है। थोड़ी देर बाद ही इटली का लुआवना हरिन प्रदेश दिखाई पड़ने लगा। पहाड़ों की श्रृष्ठलाएँ, निदयों के मनोरम किनारे, पथरीली जमीन थ्रीर हरी-भरी घाटियों देख कर मैं इटली के अनुपम सौंदर्य पर रीम गया। ब्राकाश से यूरोप का प्रथम दर्शन प्राप्त करते ही यह खयाल पैदा हुया कि जिस महाद्वीप के शासकों ने दुनिया के श्रधिकांश भाग को सदा लूटते ही रहने की कोशिश की, उसके साधारण लोगों से मिल कर यह जानूँ कि उनके विचार क्या हैं।

शाम का सूरज सागर की लहरों के साथ किलोलें कर रहा था। इटली के दिलाणी तट पर कहीं-कहीं जबड़-खाबड़ पर्वतमालाएँ देख पड़ीं, तो कहीं निदयों की उपजाज घाटियाँ। उपर वर्णीली पहाड़ियाँ चमक रही थीं श्रीर तीचे धरती पर हरी कालीनें बिछी हुई थीं। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रांक्ण में इटली के शिव्रियों को क्यों महान सफजताएँ प्राप्त हैं, इसका रहस्य धीरे-धीरे खुलने लगा। सच तो यह है कि श्राकाश से दिलाणी इटली का सौंदर्य देख कर मुभे ऐसा लगा कि नई-नवेली बहु हरे रंग की रेशमी साड़ी पहने विविध रंग के फूजों से श्रपना श्रांगार कर रही है। वृत्तों से भरी उस धरती की श्रदा पर कीन न रीकता! बर्फीली पहाड़ियों की फिज़ा पर कीन न लुट जाता! बागों की गोंद में जो सुहावनी बस्तियाँ नजर श्राई, उन्हें क्या में कभी भूल सकता हूँ!

निद्यों में नौकाएँ देख कर श्रपने गाँव की याद ताजी हो गई। सिद्यों से हमारे सांस्कृतिक जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाली गंगा हमारे गाँव से हो कर ही तो बहती है। वर्षों पहले, छात्र-जीवन में, छुटी के श्रवसर पर जब मैं श्रपने गाँव जाता, तो गंगा में हवा के मोकों के विरुद्ध पाल तान कर श्रद्धखेलियाँ करने वाली नौकाओं को देखने में शाम खुशी के साथ गुजर जाती। श्राज सायंकाल इटली के दिख्णी प्रदेश में वही दृश्य देख कर बड़ा श्रानंद मिला। मानवता की भाँति प्राकृतिक सौंदर्ग भी श्रविभाज्य है।

इटली का सबसे बड़ा नगर श्रीर बन्दरगाह नेपलस दिखाई पड़ने

लगा। मेरे मन में श्राया कि श्रगर कैप्टेन मुक्ते यहीं उतार देता तो नेपल्स के पास ही पंपियाई के खुदे खँडहरों श्रौर विस्वियस का ज्वालामुखी देख लेता। मैं बदलते हुए दश्यों को देखता जा रहा था। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि इस महाद्वीप के इतिहास श्रौर राजनीति के भिन्न भिन्न पृष्ठ श्रपने श्राप पलटते जा रहे हैं श्रौर मैं उन्हें पढ़ता हुश्रा श्रागे उड़ता चला जा रहा हूँ।

सायंकाल इटली की राजधानी रोम के हवाई श्रट्ठे पर में पहुँच गया। वायुयान से उतरते ही हवाई श्रट्ठे के श्रासपास खड़े फटेहाल इटालियनों को देख कर यह स्पष्ट हो गया कि दूसरे महायुद्ध के बाद यह श्रभागा मुल्क श्रभी विलक्षल नहीं सम्हल पाया है। वहाँ रोम के जो नागरिक दिखाई पड़े, उनकी पतल्तों में कई-कई पेवन्द लगे थे श्रौर उनके कोट जगह-जगह फटे थे। जो निकट थे, उन्हें देखने पर यह प्रकट हुश्रा कि कितने निस्तेज उनके चेहरे हैं। याचना की रेखाएँ उनके मुख पर खिची हुई थीं। दर्द में दूबी उनकी श्रांखों को देख कर मेरे मुँह से बरबस निकल पड़ा—वर्बर मुसोलिनी के कारण इस महान देश के नागरिकों की हालत कितनी मार्मिक हो गई है। एक श्रोर प्रकृति का सुरम्य दृश्य श्रोर दूसरी श्रोर दैन्य तथा दुःख से प्रताहित नागरिकों के जीवन का यह लोमहर्षक चित्र ! पश्चमी सम्यता के समर्थक एशियाई देशों में यह प्रचार कर रहे हैं कि इटली की हालत पहले की श्रपेका श्रब बेहतर हैं। परंतु मैं श्रपनी श्रांखों से यहाँ जो कुछ देख रहा हूँ क्या उसे श्रसत्य मान लूँ ?

रोम के हवाई श्रङ्को पर पासपोर्ट श्रथवा मेडिकल रुटिफिकेट की परीका न हुई। इससे जाहिर हो गया कि श्रभी इस देश का स्वतंत्र श्रारित्व नहीं है। रेस्श्रॉ में जा कर हम लोगों ने चाय पी। फल यहाँ श्रच्छे मिले। रेखों के ब्वॉय टूटी-फूटी श्रंग्रेजी बोल लेते थे। जलपानगृह के एक कच्च में इतालवी शराय का दौर चल रहा था श्रीर कई युवितयों की शरवती श्रांखें यात्रियों को उस दौर में शामिल होने की दावत दे रही थीं। हमारे एक साथी श्वेत-सौंदर्य पर इस प्रकार रीभे हुए थे कि उठने का जाम न लेते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहाँ का वातावरण सुकुमार थौवन के नशे में डूबा था। स्पेन की एक सुन्दरी हमारी सीटों से कुछ दूर बड़े नाज़ से सुरापान कर रही थीं श्रोर बहुतेरे यात्रियों की श्रांखें उधर ही लगी थीं। उसके काले-काले वाल श्रीर गुलाब से खिले गौर सुख को देख कर हमारे एक साथी ने कहा—

"श्वेत रमणी के सिर पर काले बाल कैसे ?" जब उन्हें ज्ञात हुन्ना कि स्पेन की स्त्रियों के बाल भारतीय महिलाओं की भाँति ही काले होते हैं, तब हर्षोन्मत्त हो कर उन्होंने कहा—"तभी तो यह सुन्दरी इतनी लावण्यमयी प्रतीत हो रही है।" वहाँ म्राधिक रुकने से हमारे दोस्त की परेशानी बढ़ती, इसलिए हम लोग रेम्बाँ से बाहर म्रा गये।

बाहर श्राते ही बेनीपुरी जी काँप गये। कड़ी सर्दी पड़ रही थी। मैंने दिल्ली में ही उनसे सूती कपड़े उतार कर गर्म कपड़े पहनने को कह दिया था। परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेखक जब नेतागिरी के चक्कर में फँसता है तो श्रक्सर वह सत्य को नहीं श्रपना पाता। मैंने जब श्रपना श्रोवरकोट उतार कर उन्हें पहनने को दिया, तब बहुत देर बाद उनकी भावुकता बरस पड़ी—"इटली! प्यारी इटली"। भावुकता की सीमा दो शब्दों में सिमट कर रह गई! कुछ देर बाद पुनः उन्होंने कहा—"जाड़ा श्रभी लग ही रहा है।" श्री रंगास्वामी ने बाएडी पीने का सुभाव रखा। हम लोग पुनः रेखाँ में प्रविष्ट हो गये, जिसके एक कोने में 'बार' था। वहाँ की मदिर बयार के भोंके शरीर में लगे श्रीर जाड़ा दूर हो गया।

टेकनिकल कठिनाई के कारण रोम के हवाई ग्रड़े से हमारा वायुयान ठीक समय पर न उड़ सका । यहाँ हमें करीब एक घएटा पैतालीस मिनट रुकना पड़ा । एक गुजराती परिवार भी सुभे वहाँ दिखाई पड़ा । विदेश में अपरिचित देशवासी के प्रति भी कितना आकर्षण होता है, इसका प्रथम श्रनुभव सुक्ते यहीं हुश्रा। समय काटने के लिए विखर कर हम लोग हदाई श्रड्डे में इधर-उधर टहलने लगे। अचानक एक इतालवी युवती से राजनीति पर वातें शुरू हुई. तो अपने देश की गरीबी श्रीर अधःपतन पर खेद प्रकट करते हुए उसने कहा—"रोम के चौराहों पर श्रच्छे सिगरेट श्रौर स्विस चाकलेट के अलोभन में युवतियाँ पर्यटकों का पीछा करती हैं।" जिस समय वह युवती यह बता रही थी कि रोम की नैतिकता किस प्रकार नष्ट हो रही है, उस समय उसकी श्राँखों से चिनगारियाँ बरस रही थीं । कुछ देर बाद उसने इसी सिल्सिले में यह भी बताया कि इटली में धीरे-धीरे विद्रोह की लपटें भी उठ रही हैं, जिनमें तप कर नई इटली का जन्म होगा, श्रीर तभी ये निस्तेज चेहरे सतेज होंगे । इस युवती से बातचीत करके मैंने जो कुछ पाया, उसे नहीं भुला सकता । साधारण नागरिकों से मिलने की लालसा ले कर ही में युरोप श्राया हूँ श्रीर प्रथम बार मध्यम वर्ग की एक युवती से बातचीत करके मैंने जो कुछ श्रनुभव प्राप्त किये, उनसे सिद्ध हो गया कि हर जगह श्राम जनता के विचार एक-से हैं। यूरोप के शासकों श्रोर यूरोप की जनता में श्रन्तर है श्रोर भविष्य में जनता का यूरोप ही जीवित रहेगा।

रोम से हमारा वायुयान जब श्राखिरी मंजिल लंदन को उड़ा तो रात हो गई थी श्रोर बिजली की छलझजाती रोशनी में एक के बाद दूसरे नगर बड़े खूबसूरत देख पड़ते थे। हिमाच्छादित श्राल्प्स पर्वत की चोटियाँ भी दिखाई पड़ीं, जो श्राकर्षक श्रवश्य हैं, किन्तु पर्वतराज हिमालय की चोटियों की तुलना में वे कुछ नहीं हैं। रात का खाना खा चुकने के बाद मुक्ते नींद श्रा गई श्रोर जब श्राँख खुली तो पता चला कि इंगलिश चैनल हम पार कर चुके हैं तथा लंदन पहुँचने में श्रब विलम्ब नहीं है।

करीब ११॥। बजे रात को हम लंदन पहुँच गये। उस महान् नगर की एक मलक पाने के लिए मैंने उत्सुकता पूर्ण दृष्टि चारों श्रोर दौड़ाई परंत हवाई श्रड्डो तो नगर से दूर होते हैं, इसलिए कोई खास चीज दिखाई न पड़ो। ब्रिटिश सूचना-विभाग के अधिकारी प्रतिनिधियों के स्वागतार्थ वहाँ उपस्थित थे। बम्बई-स्थित ब्रिटिश उप-हाई-कमिश्नर के कार्यालय के चेत्रीय श्रार्थिक सचना-श्रविकारी श्री सैम्प्रल्स भी वहाँ थे, जो इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। कस्टम-श्रधिकारियों ने बहुत जल्द श्रपना काम पूरा किया श्रीर श्रावश्यक पूद-ताँछ भी जल्दी ही पूरी हुई। इसके बाद हम लोग सूचना-कार्यालय की बस में सवार हो कर २. पार्क स्ट्रीट खाना हो गये, जहाँ हमारे ठहरने का प्रबंध किया गया था। मार्ग में श्री सैम्पुल्स लंदन की महत्ता का वर्णन करते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि रास्ते में जो कारखाने दिखाई पढ़ रहे हैं. उनमें श्राधी रात से कुछ पहले तक काफी रोशनी होती है श्रीर इससे लंदन के इस भाग के सौंदर्य में चार चाँद लग जाते हैं, परंतु हम श्राधी रात के बाद इस चेत्र से गुजर रहे थे इसिलए फैक्ट्री चेत्र की खूबसूरत भलक देखने को न मिल सकी। सड़क पर बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। जब एक पार्क दिखाई पढ़ा. तो पूछने पर श्री सैम्प्रुल्स ने हँसते हए कहा-"यही हाइड पार्क है।" इस पार्क के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए श्री सैम्पुल्स की हँसी का रहस्य समझने में देर न लगी । इस पार्क में उस समय भी कुछ स्त्री-पुरुष देख पड़े, परन्तु वातावरण में शोखी नहीं थी। रात ढल चुकी थी। खमारी का आलम था।

करीब पौने दो बजे हम लोग सरकारी श्रतिथि-भवन ( गवर्नमें एट

हास्पिटेलिटी सेगटर, २, पार्क स्ट्रीट ) पहुँच गये। यही लंदन का सबसे घना हलाका है। सरकारी श्रतिथि-भवन एक श्रन्छा होटल है, जहाँ मुख्यतः राष्ट्र-मगडल के देशों तथा उपनिवेशों से श्राने वाले प्रतिनिश्वियों को ठहराया जाता है। हम श्रपनी ढायरी में इसके लिए 'होटल' शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ रिजस्टर में दस्तखत श्रादि कर लेने के बाद हम लोग श्रपने-श्रपने कमरों में गये। सातवीं मंजिल पर मुस्ते कमरा मिला। हाथ-मुँह धो लेने के बाद जब यात्रा की क्लान्ति मिटी, तो मैंने देखा कि मेज पर मेरे नाम का एक बड़ा पैकेट रखा हुश्रा है। उसमें दौरे के विस्तृत कार्यक्रम के श्रतिरिक्त बिटेन के सम्बन्ध में श्रावश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी साहित्य भी रखा हुश्रा था। सूचना कार्यालय की इस दक्तता पर बड़ी खुशी हुई।

तो अब मैं बिटेन की राजधानी श्रीर संसार के सबसे बड़े नगर लंदन में हूँ। एक बार जी में श्राया कि श्रभी बाहर चल कर लंदन को देखूँ तो कि यह कैता है। मगर विश्राम भी श्रावश्यक था, इसिलए हसरतों को दिल में दबाये सुबह की प्रतीत्ता में सो गया।

#### लंदन का अनोखापन......

- (१) फ्लीट स्ट्रीट
- (२) हाइड पार्क कार्नर
- (३) पिका डिली सर्कम
- (४) पत्र

लंदन में पहला श्रमुभव यह हुशा कि यहाँ लम्भी चौड़ी सड़कें भी स्ट्रीट कहलाती हैं। प्रशस्त मार्गों के लिए स्ट्रीट कहना रूढ़िप्रियता का ही परिचायक है। किन्तु लन्दन का श्रमोखापन यह भी है कि रोड को स्ट्रीट कहा जाय।

सर्वप्रथम त्राज हम जब विश्वविख्यात फ्लीट रट्रीट में पहुँचे, तो दूसरी श्रनोखी बात यह ज्ञात हुई कि श्रखवारी दुनिया में प्रसिद्ध इस स्ट्रीट से 'डेजी टेलीग्राफ' श्रीर 'डेली एक्सग्रेस' नामक दो ही पत्र प्रकाशित होते हैं। परंतु फ्लीट रट्रीट ब्रिटिश समाचार पत्र जगत् का हृदय इस हिन्ट से हैं कि यहीं प्रायः सभी महत्वपूर्ण ब्रिटिश पत्रों के राजधानी-स्थित कार्यालयों के श्रितिरिक्त मुख्य संवाद-समितियों के दफ्तर भी हैं। पत्रकारों की भाषा में जिसे 'लंदन शैली' का समाचारपत्र कहते हैं, उसका जन्म और विकास इसी स्ट्रीट में हुआ। १८६६ में टोरी पार्टी के पत्र 'डेली मेल' का प्रकाशन शुरू हुआ था और इस पत्र के प्रथम श्रंक को देखते से ज्ञात हुआ कि तब से आज तक 'पेज मेक-श्रप' की दिशा में कितने प्रयोग हुए तथा कितनी प्रगति हुई। नीति के श्रनुरूप खबरों को रोचक ढंग से लिखने की प्ररेणा फ्लीट स्ट्रीट से ही ब्रिटिश-पत्रों को प्राप्त होती रही है, इसीलिए यह स्ट्रीट ब्रिटिश-पत्रकारों की मनःस्थित की परिचायक है।

लंदन से बाहर प्रकाशित होने वाले जिन ब्रिटिश पत्रों के कार्यालय इस स्ट्रीट में हैं, वहाँ खबरें जमा की जाती हैं श्रीर इन पत्रों के सदर कार्यालयों की भाँति यहाँ भी खबरों के सम्पादन के लिए समुचित स्टाफ है, जो यहाँ से 'लंदन शैली' में लिखी गई खबरें अपने-अपने पत्रों को भेजते हैं । यदि कोई पत्र मैनचेस्टर से प्रकाशित होता है, तो वहाँ भी उन्हीं खबरों को सम्पादक-मगडल के सदस्य सजा-बजा कर तैयार करते हैं जो फजीट स्ट्रीट के कार्यालय से बाद में उन्हें भिल जाती हैं। इन दो शैलियों में लिखी गई खबरों में जो अधिक अच्छी मालूम होती है, उसे ही पत्र में स्थान मिलता है।

मद्रास से प्रकाशित होने वाले 'इण्डियन एक्सप्रेस' के लंदन-स्थित प्रतिनिधि श्री सुन्दर कवाडी के साथ हम होटल से फ्लीट स्ट्रीट जाने के लिए जब खाना हुए, तो हमने देखा कि सड़कों पर कारों, दुर्माजिली बसों श्रीर टैंक्सियों का ताँता लगा है। पैदल चलने वाले तेजी से कदम उठाये श्रपनेश्रपने काम पर जा रहे हैं श्रीर सब तरफ ब्यावसायिक वातावरण है। मगर इमारतों की काली-काली दीवार इस बृद्ध नगर के नैराश्यपूर्ण जीवन को प्रकट कर रही थीं। श्री कवाडी ने बताया कि वर्षों से इनकी सफाई नहीं हुई।

श्री कवाडी ने श्रपना श्राफिस दिखाया श्रीर वहाँ कुछ देर उनसे वातचीत करने के बाद जब इम लोग फ्लीट स्ट्रीट में घूमने लगे, तो यह श्रमुभव हुश्रा कि श्री बेवान के इस्तीफे के कारण कल के श्रखवारों में जो सनसनीखेज सुर्खियाँ लगी थीं, श्राज उनकी रोशनाई धीमी पढ़ गई है। टोरी पश्रों ने कल श्राम चुनाव को सम्भावनाएँ प्रकट की थीं, मगर श्राज के पत्रों से जाहिर हो गया कि शीघ्र चुनाव न होगा श्रीर श्री एटली प्रधान मंत्री के पद पर बने रहेंगे। श्री एन्यूरिन बेवान के साथ श्री हेरोल्ड विलसन ने बोर्ड श्राफ ट्रेड के प्रेसिडेंट-पद से इस्तीफा दे दिया था श्रीर श्राज इसी त्यागपत्र की चर्चा फ्लीट स्ट्रीट में थी। इस स्ट्रीट की पहली भज्जक से ही एक चीज स्पष्ट हो गई कि कुछ पत्रों को बढ़ाने वाली खबरों के प्रकाशन में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। इस स्वाचित्र होते हो वाली खबरों के प्रकाशन में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। इस संवाद होते हैं। 'डेली मिरर' सेक्स श्रीर क्राइम सम्बन्धी खबरों से भरा रहता है।

फ्लीट स्ट्रीट तथा कुछ ग्रन्य स्थानों को देखने के बाद लंच के समय हम पुनः श्रपने होटज वापस ग्रागये। यहाँ हमारे लिए विशेष रूप से भारतीय भोजन तैयार करवाया गया था। हमें बताया गया कि भारतीय भोजन तैयार करने के लिए एक पंजाबी रसोइया नियुक्त किया गया है। खाना खेलानेवाली लड़कियाँ (वेट्रेसेज़) बड़ी मुस्तैदी से श्रवना काम करते हुए रेनीपुरी तथा राय चौधरी के बन्द कालर के कोट देख कर श्राँखों के इशारे से क़-दूसरे का ध्यान इस पोशाक की श्रोर श्राकृष्ट कर रही थीं।

लंच के बाद बेनीपुरी जी के साथ मैं बी० बी० सी० (ब्रिटिश गॅंडकास्टिंग कारपोरेशन) के पूर्वी सेक्शन गया, जो श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट में है। नवेरे हो वहाँ पहुँचने के लिए हमें निमंत्रण मिल चुका था। हिंदी विभाग के श्री श्रालेहसन से हम बात कर ही रहे थे कि श्री भूपेन्द्र हुजा भी वहाँ पहुँच ।ये। उन्हीं की प्रतीज्ञा थी।

श्री हुजा ने श्रपने घर चलने का श्राग्रह किया। एडवर्ड के जमाने में तंदन के धनी श्रीर श्रमिजात वर्ग के लोग जिस भाग में रहते थे, वहीं नेडावाले में हुजा का निवास-स्थान है श्रीर वहाँ पहुँचने पर इनकी पत्नी उपा मिनी के सद्व्यवहार तथा श्रातिथ्य सत्कार से स्वदेश से हजारों मील दूर तंदन में ऐसा मालूम हुश्रा, जैसे श्रपने ही घर में बैठे हों। श्रीमती हुजा देल्ली की रहने वाली हैं श्रीर यहाँ मूर्तिकला की शिचा प्राप्त कर रही हैं। हम तोग चाय पी रहे थे कि एक श्रीर भारतीय वहाँ पहुँच गये। हुजा ने उनसे हमारा परिचय कराया। श्री तूफान 'सोशलिस्ट' विचारों के नवयुवक हैं श्रीर पेछले तीन वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। श्री तूफान के साथ हुजा के घर से हम तोग पार्क स्ट्रीट श्राये श्रीर रात के भोजन के बाद फिर घूमने निकल पड़े।

सबसे पहले हम हाइड पार्क कार्नर पहुँचे, जहाँ रोज़ शाम को विभिन्न हलों के वक्ता चीड़ के छोटे सन्दृक श्रथवा छोटी तिकोनी सीड़ी पर चढ़ कर गूँशाधार भाषण करते हैं। शुरू में भीड़ इकट्ठी करने के लिए वक्ताओं को रहले वक्ता श्रीर श्रोता—दोनों का पार्ट श्रदा करना पहला है; फिर धीरे-धीरे श्रोता जमा होने लगते हैं श्रोर जब वक्ता के सामने सी-दो सी की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वह बड़े जोश श्रोर उत्साह के साथ श्रत्यन्त श्रोजपूर्ण भाषा में श्रपनी वक्तृत्व-कला का परिचय देने लगता है। श्रानी-श्रपनी ढपली श्रीर श्रपने-श्रपने राग के इस श्रन्टे दृश्य से मौन श्रंभेज़ भी यहाँ वाचाल हो उठते हैं श्रीर हाइड पार्क कार्नर के पास हास-परिहास में लीन श्रंभेजों को देख कर यह श्राश्चर्य होता है कि गम्भीर श्रीर मौन रहने वाले- श्रंभेज यहाँ इतने मुखर कैसे हो जाते हैं। वास्तव में यहाँ उनके जीवन में चाँद खिलता है। इस सांध्य-समारोह की एक विशेषता यह भी है कि विभिन्न पार्टियों के समर्थक एक-दूसरे की कड़ श्रालोचना सुनने के बाद भी श्रापस में नहीं लहते, जब कि दो

वकान्नों के मंचों के बीच बहुत कम फासला होता है। श्रोता बीच-बीच में दिलचस्प सवाल पूछते हैं श्रोर वक्ता भी बड़े मजेदार ढंग से जवाब देते हैं। कई श्रोताश्रों ने वक्ताश्रों को हतप्रभ करने की कोशिश की, मगर वक्ता भी मनोरंजक प्रश्नों का मनोरंजक उत्तर दे कर यह साबित करते रहे कि पार्लमेंट में भाषण देने की दीता वे प्राप्त कर रहे हैं। यहीं तो राज़ खुलता है कि श्रंमेज़ कितना हास्यिप्रय है।

श्राज एक पादरी 'पथअब्ह मेहों' को सही रास्ते पर श्राने का उपदेश दे रहे थे श्रोर हास-परिहास के बीच ७०-८० व्यक्ति उनका भाषण सुन रहे थे। वहाँ से दो-ढाई गज की दूरी पर ब्रिटिश मजदूर दल के उग्रवादी पत्त का समर्थन श्रोर एटली की श्रमेरिका-परस्त नीति की श्रालोचना करते हुए श्री बेवान के रख की प्रशंसा की जा रही है श्रोर तीसरे मंच से शान्ति-श्रान्दोलन के पत्त में व्याख्यान हो रहा है तथा चौथे मंच से वैवाहिक व्यवस्था पर तकरीर हो रही है। इस वक्ता की बातें श्रक्तर कहकहों में दूब जाती थीं। सृतप्राय लिबरल दल का श्रखाड़ा भी जमा था श्रीर एक वक्ता यह बता रहे थे कि लिबरल पार्टी की नीति स्वीकार करने में ही ब्रिटेन की भलाई है।

इस मनोरंजक दृश्य को देख कर जब हम वहाँ से चलने लगे तो यह भी देख पड़ा कि कुछ मनचले लोग लड़कियों को छेड़छाड़ रहे हैं थौर कहीं-कहीं 'सौदे' की बार्ते भी हो रही हैं। हाइड पार्क कार्नर के जीवन के दो पहलुओं में जहाँ एक श्रव्यन्त मनोरंजक है, वहीं दूसरा श्रति घिनौना !!

यहाँ से हम बस द्वारा लंदन के फैशनेबुल केन्द्र पिकाडिली सर्कस पहुँचे, जहाँ चौराहे के ठीक वीचों-बीच कामदेव की प्रतिमा है। वहीं 'फ्लावर गर्लस' रात में काफी देर तक पुष्प बेचा करती हैं श्रीर थे 'लड़िक्टाँ'—प्रीदाएँ श्रीर वृद्धाएँ हुआ करती हैं, जिन्हें रूढ़िप्रिय लंदन 'फ्लावर गर्ल्स' के नाम से पुकारता श्रा रहा है। जब मैं कामदेव की प्रतिमा के निकट पहुँचा, तो वर्डस्वर्थ के सुनहरें डेफोडिल के गुच्छे को भैंने खरीदा। पुष्प बेच कर जीवन-निर्वाह करने वाली इन 'लड़िक्यों' के चेहीं से दीनता और कपड़ों से गरीबी प्रकट हो रही थी। इस चेत्र में बड़ी चहल्ल-पहल थी। विद्युत-शक्ति के उत्पादन में कमी श्रा जाने के कारण यहाँ रात में दीवाली का समा श्रव नहीं होता, फिर भी रंग-बिरंगी रोशनी से अन्य भागों की श्रपेक्षा 'पिकाडिली की रात' आदर्षक अवस्य प्रतीत होती है।

इंग्लैंड को लंदन के जिस पिकाडिली पर नाज़ है तथा स्काटलैंड

वाले जिसे उड़ती तितिलियों और मँडराते भौरों का उच्छुं खल क्रीड़ास्थल सममते हैं, उसी खेत्र के एक 'पब' (मदिरालप) में हम घुसे। युवकयुवितयाँ, प्रौढ़-प्रौढ़ाएँ और वृद्ध-वृद्धाएँ—सभी वहाँ थीं। यहाँ की ज़िन्दगी
देखने के लिए हम लोगों ने भी गिनिस बियर पीना शुरू किया। हमारे
पास ही दो खंग्रेज़ शराय के नरो में भूम रहे थे और रह-रह कर गीत भी
गाने लगते थे। मैनेजर ने जब कहा कि पब में गीत नहीं गा सकते, तब वे
मदहोश चुप जरूर हो गये, परन्तु उनमें से एक ने क्रोध में कहा—"श्राहरिशमैन इन इंगलैंड।" श्रायरलैंड श्रोर इंगलैंड की पुरानी शत्रुता के कारण
श्रायरलैंड के निवासी को गाली का प्रतीक मान जेना श्रंग्रेज़ों में प्रचलित
है श्रोर शायद इसी से चिढ़ कर श्राहरिश वर्नर्ड शा ने श्रंग्रेज़ों की जितनी
खिल्ली उड़ाई है, उसका जवाब इंगलैंड का कोई लेखक न दे सका।

त्रिटेन के सामाजिक जीवन में इन 'पबों' का विशेष महस्व है । ऐसा मालूम होता है कि जीवन की सम्पूर्ण बेदना को भुजा देने के लिए श्रंग्रेत शाम को 'पबों' में जमा हो जाते हैं । सवेरे साई ग्यारह बजे से तीसरे पहर तीन बजे तक और शाम साई पाँच बजे से ग्यारह बजे रात तक पब की दुनियाँ अपना मस्ती से श्रंग्रेज़ों को चिन्ता से मुक्त किये रहती है।

लंदन में यातायात के साधनों का श्रन्छ। प्रबन्ध है श्रीर आज ही रात में जब ट्यूब (भूमिगत रेखवे) से हमने कुछ दूर सफर किया, तो एक्ज़ीलेटर्स (बिजली की सीढ़ी) से नीचे उतरने श्रीर ऊपर चढ़ने में शैशवकालीन खेल-कूद का श्रानन्द मिला। सीढ़ी पर पैर रखते ही श्रपने श्राप नीचे उतरते जाइए श्रीर इसी प्रकार नीचे से ऊपर श्रा जाइए।

भूमिगत रेलवे लाइनों का जाल दूर-दूर तक विछा हुन्ना है श्रीर नीचे साफ-सुथरे स्टेशन बने हुए हैं। पाँच-पाँच मिनट पर गाड़ियाँ छूटती हैं। डिब्बे खूबसूरत श्रीर कुर्सियाँ गदीदार। जिन्हें जगह नहीं मिलती, वे खड़े रहते हैं।

में जिस होटल में हूँ वह तो बहुत खर्चीला है, मगर श्राज ज्ञात हुआ कि यहाँ मध्यम श्रेणी के होटलों में खाने-पीने श्रीर रहने का खर्च लगभग २४०) प्रतिमास पड़ता है। मगर किसी कुटुम्य के साथ रहने से इससे श्रधिक खर्च होगा, शायद ४०-६०) ज्यादा। मध्यम श्रेणी के होटलों के कमरों में भी स्थिगंदार बिस्तर, कम्बल, कई चादरें, तौलिए, साबुन, मुँह-हाथ धोने का पात्र-जिसमें गरम श्रीर ठंडे पानी का नल लगा रहता है, सुलभ हैं। इसके श्रितिरक्त सोफा, श्रलमारी, बड़े शीशे, गैस की श्राँगीठी भी होती है। कमरे में कालीन

बिछा रहता है। बड़े होटलों में इससे श्रधिक सुख-सुविधा शाप्त है।

जब मैं सोने गया, तो भावनाएँ नींद पर हावी हो गईँ। मछुत्रों का एक छोटा-सा गाँव 'लिन-इन' जब रोमन विजेताग्रों के हाथ में श्राया, तो केल्टिक भाषा का रूप छोड़ कर 'लोडिनियम' बन गया श्रीर बाद में पुनः केल्टिक नाम से इसका श्रंग्रेजी नाम 'लंदन' पड़ गया। चार सौ वर्षों तक यह नगर रोमन साम्राज्य के प्रभुत्व में रहा, मगर बाद यह खुद साम्राज्यवाद का प्रतीक बन गया श्रीर श्राज भी युग-धर्म के विपरीत शोषण की श्रपनी परम्परा छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं है। मगर इस नगर की काली दीवारें, जीर्ण भवन श्रीर युवतियों के मुख पर वृद्धांश्रों की गम्भीरता देख कर मुमे टी० एस० इलियट का उद्गार स्मरण हो श्राया—

यरूशलम, एथेन्स, सिकन्दरिया, वियेता, लन्दन—के गिरते कलश स्रवास्तविक

परनतु खेद यह है कि मजदूर दल के शासकों को भी यही नहीं दिखाई पड़ रहा है—"इस पथरीले भन्नावशेष से कौन सी जड़ें फूट रही हैं छौर कौन सी शाखाएँ निकल रही हैं।"

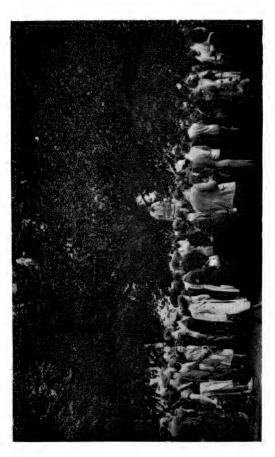

हाइड पार्के कार्नर का एक दश्य, जहाँ अंग्रेज़ों के गुष्क जीयन में भी चाँद खिल खाता है। लिबरल पार्टी के एक समर्थक खपनी मृतप्राय पार्टी के लिए भाषए। कर रहे हैं। २४ खप्रैल की डायरी, दु॰ २२

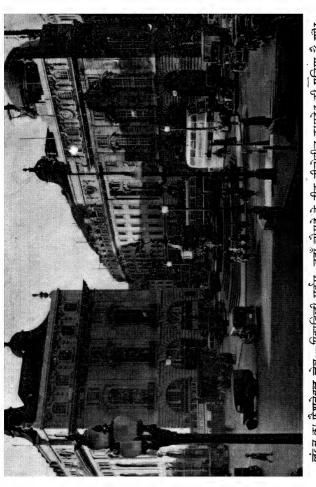

लंदन का फैरानेबुल क्षेत्र—पिकाडिली सर्केस, जहाँ चौराहे के ठीक बीचोबीच कामदेव की प्रतिमा है झौर यही बह भाग है जिस पर लंदन को बड़ा गर्ब है।

### २५ ऋप्रैल

- (१) 'जलोत्सव'
- (२) डाउनिंग स्ट्रीट का मनहूस वातावरण
- (३) हाइड पार्क

जलपान के बाद श्राज बेकर स्ट्रीट में विटिश सरकार के केन्द्रीय सूचना-कार्यालय जा कर यात्रा-सम्बन्धी कार्यक्रम के विषय में विचार-विनिर्मय हुआ। यहाँ सूचना-विभाग किसी मंत्रालय के श्रधीन नहीं है। विभिन्न मंत्रा- लयों का प्रचार-कार्य इसी कार्यालय द्वारा होता है, जिसके लिए श्रलग-श्रलग विभाग हैं।

लंच के बाद हमने टेम्स में 'जलोत्सव' देखा। यद्यपि ब्रिटिश मेले का समारम्भ ३ मई को होगा, मगर विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों का कार्यक्रम शुरू हो गया है श्रीर लन्दन के वातावरण में सर्वत्र महोत्सव के क्षाण खुशी ज्यास है। जलोत्सव देखने के लिए वाटरलू बिज के पास हम खड़े हैं। हज़ारों की संख्या में एकत्र दार्शकों में कई देशों के नागरिकों को देख कर लन्दन को यह गर्व हो रहा है कि श्राज भी उसमें श्राकर्षण है।

लंदन के लार्ड मेयर का शानदार नौका-जुलूस देखने के लिए न जाने कितनी 'नीली श्रांखें' वहां श्रंड श्रोर रोटी की कमी की व्यथा को भुला कर बड़े उत्साह के साथ टेम्स की लहरों से श्रद्धलेलियाँ करनेवाली नौकाशों को देखने में तन्मय थीं। करीब एक सदी के बाद यह नौका-जुलूस निकल रहा था। बचों की किलकारियाँ तथा युवक-युवितयों की रसमयी बातें सुन कर टेम्स नदी सुहागिन की भाँति इटला रही थी। सहसा ज़ोरों की हर्पचिन हुई श्रोर मैंने देखा कि लार्ड मेयर नौका-जुलूस के साथ तट पर खड़े दर्शकों का श्रमनन्दन स्वीकार करते हुए श्रागे बढ़ रहे हैं। वे परम्परागत लाल-श्वेत रंग की पोशाक पहने हुए थे, जिस पर सुनहरी रेखाएँ धूप खिल जाने के कारण चम-चम चमक रही थीं। दो बढ़ी नौकाश्रों पर बेंड की पार्टियाँ श्रीर लार्ड मेयर की नौका के दोनों श्रोर पुलिस की नौकाएँ चल रही थीं। जलूस के पृष्टभाग

में मोटर-बोटों पर मिंदर बयार में भूमते हुए नृत्य श्रीर संगीत में डूबे सैलानियों श्रीर लंदनवालों को देख कर तालियाँ बज उठतीं श्रीर इस जनोञ्चास को देख कर किसका मन श्रानन्द से परिपृरित न हो जाता!

'जलोत्सव' देखने के बाद जब राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय में पालमेंटरी श्रंडर सेकटेरी लार्ड श्रोगमोर द्वारा दी गई चाय-पार्टी में सम्मिलित होने हम डाउनिंग स्ट्रीट गये, तो १०, डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटिश प्रधान मंत्री का सरकारी निवासस्थान) पर दृष्टि जाते ही इस मनहूस इमारत से जुड़ी न जाने कितनी पुरानी कटु स्छतियाँ ताजी हो गईं। यह न तो कोई भन्य स्ट्रीट है श्रौर न ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का निवास-स्थान ही कोई श्राकर्षक भवन है। श्रन्य भागों की श्रपेत्ता यहाँ की दीवारें श्रौर श्रधिक काली, मगर मार्ग बहुत ही साफ है। १९, डाउनिंग स्ट्रीट (श्रथमंत्री के निवासस्थान) को देखने पर श्रामास मिला कि रंग उड़ता जा रहा है। यहाँ के श्राकाश में एशिया श्रौर श्रफीका की शोषित जनता की दर्दभरी कथाएँ भरी हैं। मगर काली दीवारों ने यह श्रवस्थ स्वीकार कर लिया कि "श्रव इमारी सभ्यता सड़ गई है।"

लार्ड श्रोगमोर से चाय पर पहले बेवान के त्यागपत्र के सम्बन्ध में बात-चीत होती रही । उन्होंने बेवान की योग्यता श्रौर श्रादर्शवादिता की प्रशंसा करने के सामा ही यह कहा कि उनके हट जाने से भ्राव मंत्रिमण्डल में हढ़ एकता की भावना पैदा होगी श्रीर उनकी सेवाएँ प्राप्त न होने से हमें कोई नुकसान न होगा । बेवान की नीति की श्रालोचना करते हुए लार्ड श्रोगमोर ने कहा-"वे ( बेवान ) नकली दाँत ग्रीर चरमे से ग्राक्रमण का सामना करेंगे।" मैंने पूजा-"यह त्राक्रमण का भूत कैसे पैदा हो गया ?" लार्ड श्रोगमेर ने कहा-"सोवियत गृट की विस्तारवादी नीति से हमले की श्राशंका पैदा हो गई है श्रीर इस भय को दर करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों को सुरचा की दृढ़ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसी नीति से शान्ति कायम रह सकती है।" मैंने जब कहा कि हथियारों का श्रम्बार लगाने से श्राग की लपटें उठेंगी, न कि शान्ति कायम रहेगी, तो उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा, उसका श्रभिपाय यह था कि तैयारी, श्रीर श्रधिक तैयारी की ज़रूरत है। कितने श्राश्चर्य की बात है कि बन्द्रक तैयार करनेवाला यह सोचता है कि बन्द्रक छटेगी नहीं, श्रीर सोवियत विचारों का प्रसार क्या दृथियारबन्दी की नीति श्रपनाने से रोका जायगा ?

मलाया के सम्बन्ध में कुछ तीखी बातें भी हुईं। पहले ही यह तय हो

गया था कि इस चाय पार्टी में जो बातें होंगी, वे कहीं प्रकाशित न की जायँगी। इसिलए उनका उल्लेख मैं इस डायरी में भी नहीं कर रहा हूँ। मगर 'श्रातंक-वाद' को मिटाने के नाम पर जब लार्ड श्रोगमोर ने मलाया-सम्बन्धी श्रपनी गलत नीति का समर्थन करना शुरू किया, तो मजदूर दल के विद्रोही सदस्यों का यह श्रारोप स्मरण हो श्राया कि एटली सरकार परराष्ट्रनीति के मामले में टोरी सरकार का श्रनुसरण कर रही है।

यहाँ से बाहर निकलते ही यह विचार पैदा हुआ कि दूसरे महायुद्ध के बाद जिस मजदूर दल से ब्रिटेन के साथ ही दूसरे देशों की जनता को भी बड़ी बड़ी श्राशाएँ थीं, वही श्राज अपने दल के मस्तिष्क स्वर्गीय लास्की के इस कथन को भुला रहा है कि यदि सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का संघर्ष जारी रहा, तो स्वाधीनता के लिए लड़े जानेवाले द्वितीय महायुद्ध का परिणाम कटुतर गुलामी के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ न होगा। मजदूर पार्टी की परराष्ट्र-नीति से श्रसन्तुष्ट इस दल के कुछ संसद-सदस्यों के सम्मुख यह प्रश्न पैदा हो गया है कि वे पार्लमेंटरी मजदूर पार्टी के प्रति निष्टावान् रहें श्रथवा उस जनता के प्रति, जिसने दो महायुद्धों की विभीविका देखने के बाद शान्ति की श्राशा से उन्हें श्रपना वोट दें कर विजयी बनाया।

डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलते ही स्वच्छ हवा के मीठे भों भें ने कटु स्छुतियाँ दूर कर दीं।

श्राज सायंकाल बिहार के श्री श्रोमप्रकाश श्रार्य के साथ, जो लंदन में विज्ञान का श्रध्ययन कर रहे हैं, हम लोग 'हाइड पार्क' घूमने गये श्रौर वहाँ 'सपेँटाइन लेक' ( भील ) में नौका-विहार का रस लूटा।

नौका-विहार के बाद जब हम लोग पार्क में टहलने लगे, तो स्वच्छन्द प्रेम का रूप देख कर बड़ा श्राश्चर्य हुआ। घास से ढके एक विस्तृत मैदान में युवक-युवितयों का प्रगाद श्रालिंगन श्रौर खुम्बन—इस चेत्र को रित का क्रीड़ा-स्थल बनाये हुए था। हमारी श्रांखें शर्म से सुक जातीं, मगर उन शोख युवितयों श्रौर प्रौड़ाश्चों के प्रेम-व्यवहार में कोई श्रम्तर न श्राता।

यहीं ज्ञात हुन्ना कि लगभग ६ या ७ बजे तक इस मैदान में जो युवक-युविधियाँ देख पड़ती हैं, उनमें म्रिधिकांश भले घरों की हैं — ग्रीर इस समय इम जो कुछ देख रहे थे, वह गन्धर्व-विवाह की भूमिका है। परन्तु रात को म्र या ६ बजे के बाद यहाँ वासना का नम्न-नृत्य होता है ग्रीर लंदन की वारांगनाएँ लोगों का पीछा करती हैं। ग्रजीब है यह पार्क ! जिसके एक कोने में शाम को विचार-स्वातंत्र्य का मंडा गढ़ता है, सपेँटाइन लेक में नौका-विहार का श्रानन्द सुलभ है श्रीर सात बजे तक जहाँ श्रिष्क न चुभनेवाला रूमानी वातावरण बना रहता है, वहीं में के बाद सारी कामुकता सिमट श्राती है!

रात हमने श्री श्रोम्प्रकाश के घर बड़े प्रेम से भारतीय भोजन किया। उनकी पत्नी श्रोमती कमल यहाँ शिला प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही बड़े मिलनसार श्रोर सहृदय हैं। श्राज ही श्रपनी श्राँखों यह देख कर बड़ा क्रोश हुश्रा कि कुछ भारतीय छ।त्र लड़िक्यों के चक्कर में श्रपना समय बरबाद करते हैं।

श्री बेवान के त्यागपत्र से टोरी पार्टी के शिविर में इस श्राशा से खुशी की जो लहर दौड़ गई थी कि मजदूर दल में बड़ी चौड़ी दरार पड़ जायगी, वह श्राज खत्म हो गई थी। टोरी पार्टी के पत्रों के श्रम्र खों व शीर्पकों से जहाँ खीम की भावना परिलक्ति होती थी, वहीं खेबर पार्टी के मुखपत्र 'डेली हेराल्ड' ने प्रसन्नतापूर्वक यह घोषणा की—"टोरियों की श्राशाएँ धूलध्यरित।" कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'डेली वर्कर' ने श्रपने श्रम्र खें से सुवात पर ज़ोर दिया था कि टोरी शतुश्रों के मुकाबले मजदूर दल में यथासम्भव श्रिष्ठ से श्रिष्ठक एकता कायम रहनी चाहिए।

श्राज सुबह लंदन में धूप खिल श्राई थी श्रीर यहाँ के जिस निवासी से बात होती, वही पहले यही कहता—"श्राप भारत से धूप ले कर श्राये, यह कितनी खुशी की बात है।" वर्षा श्रीर घने कुहरे के देश में धूप भी नियामत है। दिन में न जाने कितनी बार यहाँ मौसम की चर्चा होती है श्रीर दो रोज के श्रनुभव ने यह बता दिया है कि मौसम बुरा हो या श्रन्छा, श्रंग्रेजी शिष्टाचार के श्रनुसार यही कहो —"वाह! कितना श्रन्छा मौसम है, कितना सलोना!" परन्तु यदि कोई यह कह दे कि "मौसम बुरा है", तो यही कहना चाहिए—"बड़ा मनहूस मौसम है! बड़ा नीरस !!"

# २६ ऋप्रैल

- (१) वे दिन लद गये, जब खलील खाँ फाल्ता उड़ाते थे !
- (२) ब्रिटेन की जन-नाट्यशाला—यूनिटी थियेटर

श्राज नाश्ता करने के लिए ज्यों ही मैं कमरे से बाहर निकला, पाकिस्तान की एक महिला ने, जो शायद इसी होटल में ठहरी थीं, एक प्रकार से मेरा रास्ता रोक कर पृद्धा — "सामने का लिफ्ट तो काम नहीं कर रहा है, क्या इस विंग में श्रीर कहीं लिफ्ट है !" जिस श्रन्दाज से वे मेरे सामने खड़ी थीं, उससे एक बार मैंने उन्हें जब सर से पैर तक देखा, तो मन में कुछ हँसी शाई, मगर "श्रन्तरराष्ट्रीय सौजन्य" के कारण हँसी रोक कर मैंने एक दूसरे लिफ्ट की श्रीर संकेत किया श्रीर साथ ही हम दोनों दूसरी मंजिल में होटल के डाइनिंग हाल में पहुँच गये। वे साटन का गरारा पहने, सितारोंजड़े कुरते पर शोखी से दुपटा डाले थीं, जो बार-बार मच कर कन्धे से इधर-उधर हो जाता। होठों पर लाल पालिश तथा नाख्नों में विलायती मेहदी लगी थी। चलने-बोलने में प्रदर्शन का यह भाव मानो श्राडम्बर की प्रतिमा हिल-डुल रही हो। वे ब्रिटिश मेला देखने छाई थीं, श्रीर इनको श्रीज़ ख़ियाँ, जो ग्रार्थिक-परिस्थितियों के कारण पाउडर तथा श्रन्य श्रीगार-प्रसाधन की वस्तुएँ स्थाग रही हैं, बड़े गीर से देख रही थीं।

जलपान के बाद हम जार्ज स्ट्रीट में ट्रेजरी से सम्बन्धित सूचना-विभाग में गये, जहाँ श्रिधकारियों ने ब्रिटेन की श्रार्थिक-स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पहले दूसरे देशों का कच्चा माल ले कर हम श्रपना तैयार माल श्रनेक देशों के बाजारों में पाट देते थे, परन्तु श्रव वह स्थिति नहीं रही है। इलसिए ब्रिटेन नई श्रार्थिक नीति ग्रहण कर रहा है। यहाँ हमसे यह भी कहा गया कि श्रमेरिका से जितनी श्राशा थी, उतनी मदद नहीं मिल रही है। विभिन्न सूत्रों से होनेवालो श्राय श्रीर श्रायात-निर्यात के श्राँकड़े दे कर वे श्रपने देश की श्रार्थिक-स्थिति सममा रहे थे, श्रीर मेज पर पुराने 'ऐश्ट्रे' व बिना बाँह की कुर्सियों से यह ज़रूर परिलक्ति

हो रहा था कि सचमुच श्रव वे दिन लड् गये जब खलील खाँ फाख्ता उडाते थे !

दूसरे महायुद्ध का निश्चय ही ब्रिटेन की श्रार्थिक-स्थिति पर बुरा श्रसर पड़ा है। ब्रिटिश-श्रिधिकारियों ने सोवियत संवाद-प्रमिति 'तास' द्वारा प्रचारित इस खबर को गलत बताया कि ब्रिटेन में बेकारी तेजी से बढ़ रही है। इनके कथनानुसार यहाँ दो या तीन प्रतिशत से श्रिधक बेकारी नहीं है। मगर श्राज ही दिन में किसी श्राफिस के एक बाबू ने मुभे बताया कि बेकारी १४ प्रतिशत से श्रिधक है।

ब्रिटेन में समान काम करने पर भी खियों को पुरुषों की श्रपेत्ता कम वेतन मिलता है। इससे यहाँ की खियों में गहरा श्रसन्तोष है, किन्तु यह शिकायत श्रभी तक दूर नहीं हुई। मजदूर सरकार ने श्रःगार एवं ऐयाशी की चीज़ों पर श्रधिक टैक्स लगा कर जीवन के लिए श्रावश्यक चीज़ों की कीमतें कुछ कम निर्धारित करने की कोशिश ज़रूर की है, मगर हथियारबन्दी की नीति शहण करने के फलस्वरूप कीमतों के ऊँचे चढ़ने की श्राशंका से लोग चिन्तित हो उठे हैं। सिगरेट श्रीर शराब की कीमत श्रधिक है, किन्तु रोटी दूध श्रादि का मूल्य कम है। मांस की कठिनाई श्रभी यहाँ काफी है। श्रजेंटाइना से ज्यावसायिक समसीता होने के फलस्वरूप जहाँ मांस श्राने की श्राशा से लोगों में उत्साह पैदा हो गया था, वहाँ श्रब मांस को कीमत बढ़ जाने की सम्भावना से वह चीण हो रहा है।

श्री बेवान ने त्यागपत्र सम्बन्धी श्रपने भाषण में कामन सभा में यह कहा था कि श्रमेरिका के इच्छानुसार हथियारबन्दी की नीति प्रहण करने के कारण सोवियत गुट के बाहर के देशों की श्राधिक स्थिति श्रवश्य छिन्न-भिन्न होगी। श्रीर इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रमेरिका के श्रतिरिक्त पश्चिमी गुट के श्रन्य सभी देशों की हालत खराब है। इसमें श्रीय स्थिति पैदा होने के सिवा श्रीर श्राशा ही क्या की जा सकती है?

ब्रिटिश सूचना विभाग के उक्त कार्यालय से बाहर श्राने के बाद हमारे कुछ साथी कार से लंदन घूमने निकल गये, किन्तु मुभे होटल श्राना पड़ा, क्योंकि वहाँ कुछ भारतीय छात्र मेरी श्रीर बेनीपुरी जी की प्रतीचा कर रहे थे।

श्री श्रोम्प्रकाश श्रार्य तथा दूसरे साथियों ने श्रपनी किवताएँ सुनायीं। ब्रिटिश सरकार के इस श्रतिथि-भवन के जीवन में सम्भवतः यह पहला ही श्रवसर होगा, जब यहाँ काफी देर तक हिन्दी साहित्य पर बातचीत होती रही । लंदन में एक हिन्दी-केन्द्र स्थापित करने के बारे में भी विस्तारपूर्वक बात हुई ।

लंदन में श्राज हमारा तीसरा दिन था, किन्तु श्रमी तक थियेटर देखने का मौका न मिला था। इसलिए नाटक देखने की श्राकांचा से शाम को हम लोग 'यूनिटी थियेटर' पहुँच ही गये। गोलिंडगटन स्ट्रीट में यह थियेटर है। इसके चारों श्रोर निम्न-मध्यम वर्ग की बस्तियाँ हैं। इस माग में कुछ मज़दूर भी हैं। 'यूनिटी थियेटर' का भवन श्राकर्षक नहीं हैं। मगर बिटेन की प्रगतिशील जनता को इस पर गर्व है। इस जन-नाट्यशाला की स्थापना का उद्देश्य स्वास्थ्यप्रद मनोरञ्जन के द्वारा शोधित जनता को श्रपने कर्तव्य के प्रति सजग बनाना है। कला के नाम पर व्यावसायिक लाभ श्रथवा श्रभिजात वर्ग के कुत्सित मनोरञ्जन के लिए इस नाट्यशाला का निर्माण नहीं हुआ है। यूनिटी थियेटर में श्रभिनीत होनेवाले नाटकों द्वारा कलात्मक ढंग से प्रतिक्रियावादी विचारों पर चोट की जाती है। थियेटर-भवन के बरामदे में पहुँचते ही एक किनारे पर किताबों की छोटी दुकान देख पड़ी। वहाँ दो श्रंम ज़ युवक प्रगतिशाल साहित्य बेच रहे थे। बेनीपुरी जी ने 'डेली दर्कर' का इतिहास खरीदा।

इस जन-नाट्यशाला में सामाजिक, राजनीतिक एवं द्यार्थिक प्रश्नों पर होटे-होटे व्यंग्यात्मक रूपकों को प्रस्तुत किया जाता है। नाट्य-साहित्य में यह द्यभिनव प्रयोग है, जिसे 'रेच्यू' (Revue) कहते हैं। द्याज के कार्यक्रम का नाम था—'हियर गोज़', जिसके अन्तर्गत पहले भाग में तेरह श्रीर दूसरे भाग में चौदह घटनाश्रों पर 'रेच्यू' प्रस्तुत किये गये।

रङ्गशाला में दर्शक कभी चर्चिल की टोरी परम्परा का पिरहास देख ठहाका मार कर हँस पढ़ते, तो कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पर जंगवाज़ों का प्रभुत्व देख गम्भीर हो जाते। तथाकथित प्रगतिशील लेखकों के साहित्य का कभी मजाक उड़ाया जाता, तो कभी यह दिखाया जाता कि शान्ति श्रीर मानवता के शश्रु सारे प्रतिक्रियावादी किस रीति-नीति से एक शिविर में जमा हो रहे हैं। हमने लघुतम नाटकों के माध्यम से देखा कि श्रमेरिकी सभ्यता क्या है, नया टोरी क्या चिल्लाता है श्रीर श्रमिक-वर्ग क्या चाहता है। दो-दो चार-चार या श्रधिक से श्रधिक श्राठ-दस मिनट के हरय! मगर कितने प्रभावोत्पादक!! श्राडम्बरशून्य वातावरण, प्रभावोत्पादक श्रभिनय एवं कथोप-कथन, सादा स्टेज, श्रभिनेता एवं श्रभिनेत्रियों की साधारण पोशाकें। किन्तु रोशनी का इतना श्रच्छा प्रबन्ध कि वातावरण प्राणवान् बन जाता, श्रीर यूनिटी थियेटर की विशेषताएँ यही हैं। सुरुचिपूर्ण साहित्यिक व्यंग्य, नृत्य श्रोर जन-संगीत के रसास्वादन के लिए उपस्थित दर्शकों से थियेटर-हाल खवाखच भरा हुआ था।

यूनिटी थियेटर मनोरंजन का साधन होते हुए ब्रिटेन के सांस्कृतिक जीवन में एक प्रगतिशील ग्रान्दोलन भी है। इसी थियेटर में गोकीं के विश्व प्रसिद्ध कान्तिकारी उपन्यास 'मदर' (माँ) को नाटक के रूप में खेला जा चुका है। ब्रिटेन के सभी प्रगतिशील साहित्यकारों एवं कलाकारों का सहयोग इसे प्राप्त हैं। किसी दल विशेष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सच्चे ग्रर्थ में ब्रिटिश जनता की नाट्यशाला है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' की लन्दन-स्थित प्रतिनिधि श्रीमती इला सेन से यहीं मेंट हो गईं। श्रापने इस बात पर बड़ी खुशी प्रकट की कि ब्रिटेन में इस बार जो प्रतिनिधिमण्डल श्राया है, उसमें सब श्रमजीवी पत्रकार है।

खेल समाप्त होने के बाद एक महिला ने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए बताया कि सरकार ने 'यूनिटी थियेटर सोसायटी लिमिटेड' के खिलाफ इस आरोप पर मामला चलाया है कि १४ फरवरी १६४१ को एक ऐसे स्थान पर इस थियेटर की श्रोर से नाटक खेला गया, जहाँ इसके लिए श्रनुमति नहीं ली गई थी। इस महिला ने यह भी बताया कि यदि इस मामले को सफलता-पूर्वक नहीं लड़ा जाता, तो इस देश के प्रगतिशील सांस्कृतिक श्रान्दोजन पर खुरा श्रसर पड़ेगा। श्रन्त में उसने 'रचा-कोप' में धन देने की श्रपील की। मुक्ते यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोग जनवादी कला की रचा के लिए बड़ी प्रसन्नता से रचा-कोप में धन दे रहे थे।

इस थियेटर से वापस म्राने के बाद जब मैं सोने गया, तो उस समय भी मेरी म्राँखों में इस जन-नाट्यशाला के चित्र तैर रहे थे।

# २७ ऋप्रैल

- (१) युद्ध के घाव .....
- (२) डॉक-मजदूरों के च्लेत्र में
- (३) संवाद-समितियाँ
- (४) संगीत-रूपक
- (५) राजपथ पर मिखारी !

गिरे हुए मकान, घँसी हुई घरती श्रोर चीखती हुई हवाएँ !!! युद्ध के ये घाव जो श्रभी तक भर नहीं पाये ।

सुप्रसिद्ध सेंटपाल केथिड्ल (गिरजायर) से होते हुए जब हमारी कार लंदन बन्दरगाह की गोदियों — डॉक एरिया — की श्रोर जा रही थी, तो गिरजायर से श्रागे पहुँचते ही ध्वस्त मकानों के मलवे, फटी धरती श्रोर भूत से खड़े श्रधगिरे घरों को देख कर इस ख्याल से हृदय काँप उठा कि श्रगर श्रव युद्ध हुश्रा, तो निश्चय ही विनाश का दानव मानवता को निगल जायगा। १ १६४० के जून में नात्सी विमानों ने लन्दन के इस खेश में सबसे श्रधिक बमबारी की थी। श्रीर श्राज इन ह़हों को देख कर यह सोचते ही मन सहम जाता कि जिस समय फालिस्ट दरिंदे श्रासमान से इस भाग में श्राग बरसा रहे होंगे, उस संकट काल में यहाँ की जनता पर क्या गुज़र रहा होगा। जर्मन बमबाज़ों ने दो बार सेंटपाल कैथिड्रल पर भी बम फेंके थे, मगर यह मन्दिर बच गया। जब इन दर्दनाक दृश्यों को देखते हुए हम बन्दरगाह की श्रोर जा रहे थे, तो मुँह से यह निकल ही गया—"कितनी बहादुर है यहाँ की जनता, जिसने लोमहर्षक विनाश का साहस के साथ सामना किया, किन्तु श्रपनी मर्यादा पर श्राँच न श्राने दी।"

परन्तु या देख कर बड़ा क्लेश हुमा कि युद्ध खत्म हुए छः वर्ष हो गये, फिर भी डॉक-एरिया में युद्ध के दाग बदस्तूर कायम हैं। गृह-निर्माण के सम्बन्ध में यहाँ की सरकार की चोर से जो भ्राकर्षक ग्राँकड़े पेश किये जाते हैं, वे इस ध्वस्त मकानों के चेत्र में रहनेवालों को कैसे सन्तोष प्रदान करते होंगे ?

बन्दन पोर्ट की गोदियों को देखने के पूर्व हमें शराब के पोपों से भरें तहखाने को दिखाया गया। मगर 'भूमिगत सुरा-भगडार' देखने के बाद भी युद्ध के वे भयानक चित्र श्राँखों से श्रोमल न हो सके, जिन्हें मैं श्रभी देख चुका था।

पथ-प्रदर्शक ने बताया कि शराब का जो गोदाम हम देख रहे हैं, वह १८०४ में तैयार हुन्ना था श्रोर इसी प्रकार के यहाँ कई तहखाने हैं, जिनका जेन्नफल २०-२० एकड़ से कम नहीं है। ज्यापारियों ने शराब से भरे पीपों को यहाँ रखवा दिया हे श्रोर ज्यों-ज्यों शराब पुरानी होती जाती है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। श्राज सबेरे से ही वर्षा होने के फलस्वरूप जोरों की ठंढ पड़ रही थी; इसीलिए जब लाल-लाल पेय पीपे से निकाल कर हमें दिया गया, तो ठंढ का दम टूट गया। इस देश में शीत जलवायु के कारण पीना-पिलाना भी जीवन के लिए श्रावश्यक सममा जाता है श्रोर कुछ श्रंशों में यह सचमुच यहाँ ज़रूरी है।

तहखाने से बाहर श्रा कर हम लोग गोदियों में बड़ी देर तक घूमते रहे। लंदन का बन्दरगाह संसार का एक बहुत ही बड़ा बन्दरगाह है, जो टेम्स के मुहाने से टेडिंगटन तक चढ़ाव की श्रोर कई मील में फैला हुश्रा है। ब्रिटेन के व्यावसायिक जीवन में इसका बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसी बन्दरगाह से यहाँ की बहुत-सी चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं श्रीर बाहर से कच्चा माल तथा खाद्य-सामग्री यहाँ श्राती है। टेम्स नदी के उत्तरी तट पर जो चार गोदियाँ हैं, उनमें रायल विक्टोरिया ऐंड एलबर्ट ऐंड किंग जार्ज फिफ्थ डॉक को ही हम देख पाये। यहाँ जगह-जगह गोदाम बने हुए हैं, जहाँ बाहर जाने वाली श्रथवा दूसरी जगह से मँगाई गई चीजें जमा रहती हैं। इमारती लकड़ी, गल्ला, चाय, चीनी, ऊन, गोरत श्रीर शराब के गोदामों की इस डॉक में प्रधानता है। कहीं-कहीं बाहर भेजने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार जमा थीं। तम्बाकू के गोदाम में भारत श्रीर पाकिस्तान का तम्बाकू भी हमें दिखाया गया श्रीर वहाँ के श्रधिकारियों ने हमें बताया कि भारत का तम्बाकू बहुत श्रव्हा होता है। हम लोगों ने बड़े-बढ़े जहाजों को भी देखा। कुछ जहाजों की मरम्मत में मजदूर बढ़ो तत्परता के साथ गुटे हुए थे।

गोदियों में भ्रमण करते समय ब्रिटेन के मजदूरों की गरीबी भी नज़र

से न जिप सकी। कुछ मजदूर फटेहाल दिखाई पड़े। पैवन्द लगी पतलूनें श्रीर फटे कोट उनकी श्रार्थिक-स्थिति प्रकट कर रहे थे।

मुमे बाद विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुन्ना कि डॉक-मज़दूरों की दशा शोचनीय है न्नोर उनकी सुख-सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक श्रमिक-कार्यकर्ता ने बताया कि श्रम-मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाजों से माल उतारने न्नोर चढ़ाने वाले खलासियों की दशा खराव है। अक्सर खलासियों के नये-नये दल नियुक्त होते रहते हैं। उक्त कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि यदि स्थायी तौर पर खलासी नियुक्त कर लिये जायँ, तो बार-बार खलासियों के नये दल नियुक्त करने से जो ग्रम्पन्तोषजनक स्थिति पैदा होती है, दह दूर हो सकती है। एक अन्य मजदूर कार्यकर्ता ने कहा कि गोदियों के श्रमिकों की कार्य-प्रणाली में बड़े सुधार की ज्ञावश्यकता है न्नोर जब तक उनकी सुख-सुविधा पर ध्यान न दिया जायगा, इस चत्र में उत्तेजना का वातावरण बना रहेगा।

डॉक-एरिया से लौटते समय मैंने देखा कि लंच की छुट्टी में कुछ मजदूर खड़े-खड़े कुछ कुछ खा रहे हैं श्रीर श्रखवार भी पढ़ रहे हैं। हमें बताया गया था कि बिटेन की सबसे कमजोर राजनीतिक पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी का लंदन के डॉक-लेज में काफो प्रभाव है तथा इस भाग के मजदूरों के हाथ में 'डेली वर्कर' की प्रतियाँ देख कर उक्त कथन का सत्य प्रमाणित हो गया।

ब्रिटेन की विश्वविख्यात संवाद-समिति 'रायटर्स' की श्रोर से श्राज हमें लंच पर श्रामंत्रित किया गया था। हम डॉक-चेत्र से सीधे ८५, फ्लीट स्ट्रीट पहुँच गये, जहाँ रायटर्स का कार्यालय है। खाना खा लेने के बाद यहाँ के श्रिधकारियों ने हमें कार्यालय के विभिन्न भागों को दिखाया। जिस कार्यालय में हम घूम रहे थे, उसके ज्यापक कार्यच्रेत्र का श्रन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के विभिन्न भागों से प्रतिदिन करीच ४ लाख शब्दों के तार यहाँ श्राते हैं श्रोर यहाँ से उन्हें काट-छाँट कर पुनः ब्रिटेन से बाहर लगभग तीन हज़ार पत्रों को भेजा जाता है। किसे यह पता था कि १८५१ में ज्रिलयस रायटर ने केवल ज्यावसायिक खबरें वितरित करने के उद्देश्य से जन्दन में जिस संस्था को स्थापित किया था, उसका कार्यच्रेत्र विविध प्रकार की खबरें भेजने के लिए सारा संसार हो जायगा। ब्रिटेन की एक दूसरी प्रमुख संवाद-समिति प्रेस एसोसियेशन श्रौर रायटर्स कई दृष्टियों से श्रब एक ही संगटन के रूप में हैं। प्रेस एसोसियेशन नै १६२६ में रायटर कंपनी के

श्रधिकांश शेयर तथा १६६० में कुछ छोड़ कर शेष सभी शेयर खरीद लिये थे। किन्तु १६४१ में इसने लंदन के पत्र-मालिकों के संगठन — न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन—के हाथ श्राधे शेयर बेच दिये। १६४७ में श्रास्ट्रेलियन एसोशियेटेड प्रेस, न्यूजीलेंड प्रेस एसोसियेशन तथा १६४६ में प्रेस ट्रस्ट श्राफ इण्डिया लिमिटेड भी इस संगठन के छोटे साभीदार बन गये। इस संगठन के ट्रस्टियों का जो बोर्ड है, उसमें ग्यारह ट्रस्टी हं, जिनमें चार प्रेस एसोसियेशन तथा दूसरे चार न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन द्वारा नियुक्त होते हैं, शेप तीन ट्रस्टियों में एक श्रास्ट्रेलिया, दृसरा न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन द्वारा नियुक्त होता है। भारत की 'एसोशियेटेड प्रेस श्राफ इंडिया' नामक संवाद-समिति जो पहले रायटर्स की हो शाखा थी, श्रव कुछ भारतीय पूँजीपतियों के हाथ में है, इसको 'प्रेस ट्रस्ट श्राफ इंडिया' कहते हैं। १६४६ के समसौते के श्रनुसार प्रेस ट्रस्ट श्रीर रायटर्स में जो गठबन्धन हो चुका है, उसे भारतीय जनता श्रीर श्रमजीवी पत्रकार स्वाधीन भारत में स्वतन्त्र पत्रकारिता के विकास के लिए बड़ा बाधक समक्तते हैं।

रायटर्स के अधिकारियों का दावा है कि संवाद-चयन और वितरण में में वे बड़ी ईमानदारो बरतते हैं, मगर एशियाई देशों का इस बात की शिकायत है कि रायटर्स द्वारा वितरित संवादों में साम्राज्यवादो रंग मिला रहता है एवं कई देशों की महत्त्वपूर्ण खबरें या तो दी नहीं जातीं या अपने रंग में रँग कर वितरित की जाती हैं।

प्रेस एसोसियेशन लंदन तथा लंदन के वाहर ब्रिटेन में ही समाचारों के चयन तथा वितरण का कार्य करता है। इनके श्रातिरिक्त यहाँ दो श्रीर ऐजेंसियाँ हैं, जिनके नाम 'एक्सचेंज टेलीग्राफ कम्पनी लिभिटेड' श्रीर 'सेंट्रल न्यूज़ लिभिटेड' हैं।

लंदन में एसोशियेटेड प्रेस आफ अमेरिका और यूनाइटेड प्रेस आफ अमेरिका की भी दो शाखाएँ हैं, जिनके नाम क्रमशः 'एसोशियेटेड प्रेस' और 'ब्रिटिश यूनाइटेड प्रेस' हैं। इन पाँच संवाद-समितियों के अतिरिक्त लंदन में बीस से अधिक छोटी-छोटी संवाद-समितियाँ हैं, जो मुख्यतः लेख, प्रहसन, राजधानी के पत्र, कार्ट्सन आदि विशेष सामग्री पत्रों को वितरित करती हैं।

रायटर्स कार्यालय में प्रेस ट्रस्ट श्राफ इंडिया की शाखा से सम्बद्ध पत्रकारों से भी हमारी बातचीत हुई। श्रन्त में इस कार्यालय के श्रधिकारियों को धन्यवाद दे कर हम लोग बाहर श्राये श्रीर कुछ देर तक फ्लीट स्ट्रीट में टहलते रहे। बेनीपुरी जी यहाँ के सांध्यकालीन पत्र 'ईविनंग न्यूज़' या 'ईविनंग स्टेंडर्ड' श्रथवा 'स्टार' को खरीदते समय जब ब्रिटिश सिक्कों से भरी हथेली हॉकरों के सम्मुख कर देते श्रीर वे हँसते हुए श्रखबार की कीमत लेकर इनका मुँह देखने लगते तो बड़ी मनोरंजक स्थिति पैदा हो जाती । साथियों में से कोई कहता—"श्रभी यह सिक्का नहीं पहचान पाते"। फ्लीट स्ट्रीट के एक हॉकर ने मुसकराते हुए कहा—"जल्दी ही खरे श्रीर खोटे दोनों सिक्के पहचान जायँगे।" तब मैंने कहा—"देखिये बेनीपुरी जी, कितने पते की बात यह कह गया।"

शाम को श्राज हम लोगों ने शैफ्ट्सवरी एवेन्यू के सेविल थियेटर में 'गे इज दि वर्ड' नामक संगीत-रूपक देखा । हमारे साथ श्री सेम्प्रल्स (पूरी यात्रा में हमारे पथ-प्रदर्शक ) श्रीर उनकी पत्नी भी थीं। इस नाट्यशाला में श्रभिजात वर्ग के दर्शकों की संख्या श्रधिक थी। श्राइवर नोवेली ने इस संगीत-रूपक में मनोरंजन की इतनी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की थी कि बार-बार दर्शक ठक्षाका मार कर हँस पडते । एक नर्तकी नाटक-मण्डली के लिए पात्रों का चनाव करती है. इसी सिलसिले में रिहर्सल का क्रम चलता है, जिसमें हास्य, व्यंग्य श्रीर श्रङ्गार की धारा रह-रह कर फूट पड़ती थी। हास्यप्रधान भूमिका में सफल श्रभिनय करने के कारण ब्रिटेन के थियेटर-प्रेमियों की जबान पर जिस 'सिसली कार्तनीज़' का नाम रहता है, उसके श्रमिनय पर सभी दर्शक मुग्ध थे श्रोर सारा हाल बार-बार हर्षध्विन से गूँज उठता था। सचमुच पचास वर्ष से श्रधिक जिस श्रभिनेत्री की श्रायु हो, उसकी हास्यकला की ऐसी निर्मारियो फूट पड़ी थी, कि जीवन के सन्ताप, दुःख, उल्लमन श्रीर परेशानियों को अलाकर सब खुले दिल से हँस रहे थे। लिजवेथ वेब के श्रमिनय पर युवक फिदा थे और बार-बार करतल-ध्वनि से उसका श्रभिवादन कर रहे थे। श्वकारस की भूमिका में जब लिज़वेथ वेब मुसकराती तो ऐसा प्रतीत होता कि हरसिंगार के फूल कर रहे हों। रक्तमञ्ज आधुनिक और सुजधज आकर्षक !

नाटक खत्म होने के बाद थियेटर-हाल से बाहर निकलने में काफी समय लगा। श्रमिजातवर्गीय श्रंप्रेज़ महिलाएँ मोतियों के हार से लदी हुई अपने ऐश्वर्य के प्रदर्शन में इतनी तल्लीन थीं कि बाहर बुक्तते युग के इस श्रमिनय को देखनेवालों ने रास्ता रोक रखा था। संगीत-रूपक देखने के बाद वेस्ट एएड की श्रद्टालिकाश्रों में रहनेवाली नारियों के वैभव-प्रदर्शन की कलक पा लेने पर ही बाहर जाने का रास्ता मिला।

'शकी' में खाना खाया गया । यह भारतीय होटल लन्दन में काफी प्रसिद्ध हैं । इसके मालिक श्री लालजी भाई हैं, जो बड़े मस्त श्रीर हास्यप्रिय हैं । यहाँ हमने पराटे, पुलाव, मुर्ग-मुसल्लम, कोफ्ता, दही-बड़े, श्राम श्रीर मिर्च के श्रचार तथा दूसरे भारतीय व्यक्षन पाकर बहुत खुशी-खुशी भोजन किया । यहाँ कई श्रंप्रेज युवक तथा युवतियाँ श्रपने भारतीय मित्रों के साथ मसालेदार भोजन का रस ले रही थीं। कुछ भारतीय छात्र श्रांग्ल युवतियों के साथ खाने-पीने में मुक्त हस्त से पैसे फूँक रहे थे।

लन्दन में कई भारतीय भोजनालय हैं। जहाँ करीब दस हज़ार भारतीय रहते हैं, वहाँ इनका होना स्वाभाविक है। किन्तु श्रंग्रेजी खाने की श्रपेका भारतीय भोजन की कीमत श्रिक है।

शकी रेस्त्राँ से बाहर निकलने पर कुछ दूर तक हम पैदल टहलते रहे। ब्रिटिश मेले के कारण राजधानी के जीवन में बड़ी चहल-पहल आ गई थी। मगर श्राज लन्दन के सम्बन्ध में एक ऐसा अनुभव हुआ, जिसने इस नगर के एक धब्बे को स्पष्ट कर दिया। एक भिखारी दिखाई पड़ा। हमें आश्चर्य हुआ — लन्दन में भी भिखारी! मगर भिखारी तो सामने ही खड़ा संगीत के बहाने भीख माँग रहा था।

दुनिया के कई देशों को लूट कर जिस लन्दन ने पूँजीवादी दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उसके जीवन में इस विरोधाभास को देख कर थैलीशाही-ज्यवस्था का विकृत रूप स्पष्ट हो गया।

तो श्राज चौथे दिन लन्दन के राजपथ पर भिखारी से भी भेंट हो गई !

#### २८ अप्रैल

- (१) बिटिश म्यूजियम
- (२) ट्रेफलगर स्वायर
- (२) पृश्चित श्रीर च्लोभजनक दृश्य
- (४) "कहिये, मौसम ऋच्छा है न !"

श्राज ब्रिटेन के सर्वेत्कृष्ट संप्रहालय — ब्रिटिश म्यूजियम — को देख कर मानव-सम्यता के विभिन्न चित्र श्राँखों में नाच उठे। भारत, चीन, मिस्न, रोम, यूनान श्रादि देशों की सांस्कृतिक थाती के श्रतिरक्त सभ्यता के प्रायः हर चरण की कलात्मक स्ष्रतियों श्रीर विशाल पुस्तकालय को देखकर बाहर मौसम की खराबी से जन्दन के प्रति श्राज जो खीम पैदा हो गई थी, वह दूर हो गई श्रीर श्रानन्दमम् मैं न जाने कितने पर्यटकों के साथ-पाथ कला-कृतियों को देखता रहा। ब्रिटिश म्यूजियम तथा यहाँ के दूसरे संप्रहालयों में श्रनेक देशों की सांस्कृतिक निधियाँ देख कर यह तथ्य प्रकट हो जाता है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ धन के साथ ही दूसरे देशों की सांस्कृतिक थाती भी मनमाने ढंग से लूटती हैं!

ब्रिटिश म्यूजियम जैसे शिशाल संग्रहालय पर सैक्ड़ों एण्टों की पुस्तकें ही लिखी जा सकती हैं, इसलिए डायरो में इसकी मलक ही शायद मिल सके। इसके लगभग एक दर्जन विभागों को देखने के बाद मैंने इस संग्रहालय में पुनः किसी दिन ग्राने का निर्णय किया। यहाँ मूर्तियों ग्रीर चिन्नों के श्रेष्ठ संग्रह को देख कर विभिन्न युगों ग्रीर विभिन्न देशों के कलाकारों की श्रन्टी कल्पनाश्रों पर मैं रोम उटता! कभी-कभी किसी मूर्ति श्रथवा चिन्न के पास जब मैं देर तक छेनी या तूलिका की करामात देखने में तन्मय हो जाता, तो साथी श्रागे खींचने का प्रयास करते!

चीनी एवं मिस्री मूर्तियों तथा चीनी चित्रों को देख कर यह आश्चर्य होता कि पशु-पचियों एवं पौराणिक गाथाश्चों को चित्रों, मूर्तियों एवं भित्ति-चित्रों में श्रंकित करने की कला में पुरातन मूर्तिकार एवं शिल्पी कितने कुशल थे। इस संप्रहालय में चीन देश की कलाकृतियों का श्रन्ठा संप्रह है।

एक रोमन मूर्ति, जिसमें 'मित्रस्' द्वारा एक साँड का बिलदान दिखाया गया है, बड़ी सजीव प्रतीत हुई । साँड को बिल देने की प्रथा फारस से रोमनों ने ली थी और 'मित्रस्' नामक देव ने सर्वप्रथम साँड की बिल दी थी। इस मूर्ति से यह भी प्रकट हो जाता है कि रोमन सम्राट् बिलदान-सम्बन्धी कार्यों में किउनी दिलचस्पी लेते थे। यहीं सम्राट् कमोडियस के धड़ की एक मूर्ति है, जिसमें उसे 'मित्रस्' देव के रूप में दिखाया गया है। यहाँ यूनानी मूर्तियाँ भी हैं और सिकन्दर के सिर की एक बहुत ही भावोत्पादक मूर्ति है। श्रसीरियन कला की भी कई श्राकर्षक मूर्तियाँ यहाँ हैं। भारत की विभिन्न सांस्कृतिक निधियों को देख कर इसलिए टीस पैदा हुई कि जबरन ये कलाकृतियाँ यहाँ उठा लायी गई हैं।

भारतीय साहित्य का प्रचुर भणडार यहाँ देख कर सुक्ते कोई आश्चर्य न हुआ, क्योंकि दासता के दिनों में अंग्रेजी कानून के अनुसार भारतीय भाषात्रों में प्रकाशित सभी पुस्तकों की प्रतियाँ यहाँ पहुँच जाती थीं। पाकिस्तान सरकार की हठवर्मी श्रीर श्रंग्रेज सरकार की लालची नीति के कारण श्रभी तक हम इसं निधि को प्राप्त न कर सके । इस कत्त में श्राने पर जो चेदना हुई, उसे कैसे श्रभिब्यक्त करूँ! पांडुलिपियों का तो इस म्यूज़ियम में बहुत ही श्रद्या संग्रह है। अपने देश की पांडु लिपियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी बाद प्राप्त करूँगा । श्राज यहाँ यह देख कर प्रसन्नता हुई कि प्रायः सभी प्रसिद्ध श्रंप्रेज-लेख ों की पांडु लिपियाँ सुरत्तित हैं। बाइविज की एक पुरानी प्रति, मैगनाकार्टा की चार मूल प्रतियों में एक प्रति, लेडी हेमिल्टन के नाम नेल्सन का श्रधूरा पन्न, रिचर्ड द्वितीय के बाद से ब्रिटिश नरेशों के हस्ताचर, शेक्सिपयर के प्रथम प्रकाशन की मृत प्रति, इटली के श्रमर शिल्पी ल्योनार्दो विंशी की नोटबुक, किन शेली के पत्र " श्रीर किन-किन पांडु लिपियों एवं ब्रिटिश साहित्यकारों की स्सृति की चर्चा करूँ: संत्रेग में यही कह देना पर्याप्त है-एक ही संग्रहालय में पांद्वितिषियों का इतना अन्छ। संग्रह शायद ही कहीं देखने को मिल सके।

श्रंग्रेजी इतिहास से जुड़ी न जाने कितनी स्ष्टृतियाँ यहाँ वस्त्राभूषणों तथा दूसरी सामग्रियों के रूप में सुरक्षित हैं। स्काटजैंड की रानी 'मेरी' की श्रंगृठी देख कर हमारे साथी भावुक हो गये थे।

ब्रिटिश म्यूजियम का पुर कालय संसार का एक बहुत बड़ा पुर जालय

है और शोध-कार्य के लिए यहाँ प्रचुर सामग्री सुलभ है।

इस म्यूजियम की महत्ता इस बात में भी है कि वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कॉर्ल मार्क्स ने इसी म्यूजियम के वाचनालय में श्रध्ययन करके मानव-जाति को नई दृष्टि प्रदान की। मार्क्स ने भी इस म्यूजियम की महत्ता को स्वीकार किया था श्रीर सचमुच बिटेन का यह संग्रहालय बिटिश जाति की कला श्रीर संस्कृति के प्रेम का परिचायक है।

यहीं म्राज डाक्टर म्रशरफ से भेंट हो गई। वे भारत म्राने को लालायित हैं, परन्तु पाकिस्तान से लन्दन जाने के कारण दिक्की पहुँचने में बाधा उत्पन्न हो गई है, म्रीर दूर नहीं हो रही है। वे चिन्तित देख पड़े, शायद कुछ म्राधिक कठिनाई भी है। मुस्लिम युग का सामाजिक इतिहास लिखने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम से सामग्री जमा कर रहे हैं भीर इच्छा यह है कि भारत जा कर किसी विश्वविद्यालय में म्रध्यापन का कार्य करें। राजनीति से एक मकार से म्रलग हो गये हैं। परिस्थितियों के शिकार हो जाने के कारण निराशा किसी व्यक्ति को कहाँ ढकेल देती है, डाक्टर म्रशरफ इसके ज्वलन्त उदाहरण मतीत हुए। बड़े सन्ताप के साथ फिर मिलने की बात कह कर मैंने उनसे हाथ मिलाया।

श्रोम्प्रकाश श्रार्य के साथ उनके निवास-स्थान पर जा कर श्राज भी श्रीमती कमल के हाथ का बना स्वादिष्ट भारतीय भोजन किया। यहाँ श्रधिकांश भारतीय श्रपना खाना खुद पना लेते हैं। हर घर में गैस के चूरहे हैं। १०-१२ मिनट में चावल, तरकारी श्रथवा गोश्त पका सकते हैं (गोश्त पकाने में कुछ समय श्रधिक लगता है)। डबलरोटी, मन्खन, फल, टमाटर श्रादि के साथ चावल, तरकारी श्रीर दाल तैयार करके १४ मिनट बाद श्रच्छा भोजन मिल जाता है। गैस के चूरहे से भोजन बनाने की समस्या हल हो गई है। वहाँ से सब लोग साथ ही हमारे होटल श्रा गये, जहाँ लन्दन के श्रीर भी भारतीय छात्र हमसे मिलने चार बजे श्राने वाले थे। हिन्दी केन्द्र की स्थापना का श्राज निर्णय भी हो गया श्रीर श्री श्रार्य ने उद्घाटन-समारोह की सारी तैयारी का दायित्व श्रपने उत्र ले लिया।

दिल्ली के श्री चमनलाल से मिलने की बड़ी हुच्छा थी। हिन्दी-केन्द्र के सम्बन्ध में जब बातचीत हो रही थी, उसी समय उन्हें वहाँ देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री चमनलाल यहाँ लन्दन स्कूल घाँफ एकोनामिक्स में श्रमिक-श्रान्दोलन के विषय में शोध-कार्य कर रहे हैं। ये प्रगतिशील विचारों के बड़े सरल एवं स्पष्टवादी युवक हैं। वे भी श्री हुजा के फ्लैट में यहाँ रहते हैं।

श्री चमनताल के साथ करीब पाँच बजे मैं ट्रेफलगर स्वायर में नेल्सन-स्तम्भ देखने गया। २१ श्रक्तूबर १८०४ को स्पेन के दिख्णी किनारे पर ट्रेफलगर श्रन्तरीप के पास नेल्सन ने फ्रांस श्रीर स्पेन के सम्मिलित जहाजी बेढ़े पर विजय प्राप्त की थी, किन्तु उसी विजय की घड़ी में नेल्सन की खुत्यु हुई, जिसकी याद में लन्दन में यह ट्रेफलगर स्ववायर बना है। इंग्लेंड को श्रपने नौसेनापित नेल्सन पर गर्व करना स्वामाविक है, क्योंकि इसी ने नेपोलियन के इंग्लेंड पर हमला करने के सपने को ध्वस्त किया था।

नेल्सन-स्तम्भ जमीन से करीब १८४ फुट ११ इंच ऊँचा है। नेल्सन की मूर्ति १६६ फुट की ऊँचाई पर हे श्रीर इसी कारण मूर्ति को नोचे से ठीक प्रकार देख सकना सम्भव नहीं है। स्तम्भ के चारों श्रोर सिंहों की प्रतिमाएँ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी चिह्न की प्रतीक हैं। श्रव एक प्रकार से यह कबूतरों का स्कायर हो गया है। यहाँ कुछ लोग कन्धों पर, कुछ उँगलियों पर श्रोर कुछ मनचले सर पर कबूतरों को बिठाकर श्रपना फोटो खिंचवाते हैं। काफी संख्या में यहाँ कबूतर फुदकते रहते हैं। फोटोप्राफरों की फीज यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए पर्यटकों का पीछा करती है। छोटे लड़के-लड़कियाँ यहाँ बड़ी प्रसन्न मुद्दा में कबूतरों के साथ खेला-कूदा करते हैं।

श्राज शाम का खाना मैंने श्री चमनलाल के साथ खाया श्रीर वे हाइड पार्क तक हमें छोड़ गये। श्राज भी कुछ देर तक कार्नर पर विभिन्न दलों के वक्ताश्रों (सोपबॉक्स श्रोरेटर्स) के मनोरंजक भाषणों का रस लेता रहा। करीब श्राठ बजे जब मैं पार्क के श्रन्दर एक सड़क पर बढ़ा, तो मेरा चलना मुश्किल हो गया। रह-रह कर कार्नों में श्रजीब श्रावाजें पहुँचतीं—"महाशय, १० शिलिंग, २० शिलिंग, १॥ पौडः……।" श्रीर जरा श्रागे बढ़ने पर मैदान में पड़ी बेंचों तथा बृजों के किनारे कामुकता का साम्राज्य!!

इस पृथित श्रीर चीभजनक दृश्य की देख कर मैं मुद गया; किन्तु यह भी क्या कम श्राश्चर्य की बात न थी, कि उसी मार्ग से कारें गुजर रही थीं श्रीर बहुतेरें लोग पैदल भी श्रा-जा रहे थे। चूँकि उसी मार्ग से मैं भी पैदल जा कर श्रपने होटल शीघ्र पहुँच जाता, इसलिए उधर गया, परन्तु जाने पर श्राज श्रपनी श्राँखों मैंने यह भी देख लिया कि हाइड पार्क सचमुच रात में लन्दन का वेश्यालय बन जाता है!

होटल में आकर बेनीपुरी जी तथा श्री आचार्य से हाइड पार्क का

भाँखों देखा वर्णन सुनाया, तो वे जोरों से हँस पड़े, शायद वे मुक्से पहले ही यह दृश्य देख चुके थे।

काश ! इस श्रन्छे पार्क की यह शर्मनाक परम्परा जल्द खत्म हो जाती ! पाँच दिनों में लंदन के सामाजिक जीवन का जो श्रनुभव प्राप्त हन्ना है. उसका एक दिलचस्प श्रंग मौसम है। यहाँ परिचित, श्रर्थपरिचित श्रथवा श्रपरिचित से भेंट होते ही बातचीत का सिलसिला शुरू होने पर पहले कानों जो शब्दावली गूँजने लगती है, वह कुछ इस प्रकार की है-"किहिये. मौसम अच्छा है न !" श्रीर प्रतिकृत मत होते हुए भी श्रपने को सुसंस्कृत सिद्ध करने के लिए यह कहना ही पड़ता है-"वाह क्या कहना, कितना ग्रन्छ। मौसम है !" वार्तालाप के बोच प्रतिभा एवं विद्वत्ता प्रकट करने के लिए श्चन्य देशों में लोग साहित्य, संगीत, नृत्य, विज्ञान श्रादि विषयों पर बातचीत करते हैं. किन्तु यहाँ बातचीत का सिलसिला सदैव मौसम से ही शुरू होता है। समाचारपत्रों में मौसम की खबरों को महत्त्व दिया जाता है। यदि चिंगाक भूप के बाद बूँदाबाँदी हो गई, तो यहाँ के किसी टोरी पत्र में यह भी शीर्षक देखने को मिल जायगा-"स्तालिन ने हमारा मौसम चुरा लिया ।" श्रपने होटल ही का अनुभव यह है कि सुबह चाय लाने वाली वेट्रेस यही कहती है-"कितना अच्छा मौसम है, कितना लुभावना सबेरा !" (चाहे बाहर पानी गिर रहा हो )।

बस में बैठिये, ट्यूब में सफर कीजिए प्रथवा पब में जाइए—सर्वत्र मोसम से बातचीत शुरू होती हैं। श्रासमान में बिजली कड़क रही हो श्रथवा घनघोर जल-वृष्टि हो रही हो, मगर यदि किसी श्रंमेज़ के मुँह से यह निकल गया—"श्राज तो मौसम बहुत श्रच्छा है"—"तो शिष्टाचार के नाते यही कहना होगा—"क्या कमाल का मौसम है।"

श्रंभेज़ जिस प्रकार श्रंभेज़ी का उच्चारण विशेष प्रकार से करता है, टाई की नॉट एक खास ढंग से कसता है श्रोर श्रन्छे सूट के जगर पुरानी श्रोर फटी बरसाती पहन जेता है, उसी प्रकार मौसम भी उसकी जिंदगी का सचमुच बड़ा दिलचस्प श्रंग है। किसी पिश्वार में जाते ही मौसम की चर्चा इस तरह शुरू हो जाती है कि काफी देर तक इसका कम जारी रहता है श्रोर कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि मौसम का पुराना इतिहास भी श्रधिकतर लोगों को कच्छ है। मगर इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी है। जितनी भावुकता के साथ श्रंभेज़ मौसम के सलोनेपन का बयान करता है, उतनी ही तेज़ी के साथ वह बुरे मौतम की चर्चा छिड़ते ही उसकी निंदा भी करने जगता है।

श्रंग्रेज़-जाति का मौसम-प्रेम भी इस द्वीप का एक श्रनोखापन है!

चार दिन के अमण के पश्चात् लन्दन के बारे में यह भी सुखद अनुभव मुक्ते प्राप्त हो गया कि यहाँ खियाँ पुरुषों से कम काम नहीं करतीं । दफ्तरों में क्लर्क, टाइपिस्ट और सेकटिरी के पदों पर खियाँ ही काम करती हैं। दुकानों अथवा बड़े-बड़े स्टोरों में सामान बेचने का काम भी औरतें ही करती हैं । होटलों और घरों में नौकरानियाँ ये ही हैं । नाई की दुकानों में कई स्थानों पर मदों के बाल काटने का काम भी खियाँ करती हैं । काम के चेन्ने में यहाँ लिंग-भेद मिट-सा गया है, और खी-पुरुष दोनों मिल कर अपने-अपने घर का कार्य पूरा करते हैं।

## २६ अप्रैल

- (१) घूप के साथ चेहरे भी चमक उठते हैं।
- (२) विवटोरिया ऐगड ऋलवर्ट म्यूज़ियम
- (३) "सभी गोरे मलान नहीं हैं !"

श्राज 'नीर भरी बद्श' श्राकाश में नहीं घिरी थी। लन्दन में पूर खिली थी। होटल से बूमने के लिए जब बाहर निकला, तो देखा—युवक-युवित्याँ, प्रोद-प्रोदाएँ सायिकलों पर सवार 'पिकनिक' के लिए चली जा रही थीं। श्राज एक तो रिववार श्रीर दूसरे चमाचम थूप! लन्दन वाले बहुत खुरा थे। जिस प्रकार निदाघ में श्राद्वा नच्चत्र की बूँदें हमारे देश में उल्लास की भावना पैदा करती हैं, उसी प्रकार श्राद्व जलवायु वाले बिटेन में थूप चमकने के साथ लोगों के चेहरे भी चमक उठते हैं श्रीर भावनाएँ रंगीन हो उठती हैं। श्राज (रिववार) यहाँ सभी दुकानें बन्द हैं, श्रीर लन्दन ही क्या, सारे बिटेन में शनिवार की दोपहर को दुकानें बन्द होती हैं तो वे सोमवार को ही खुलती हैं। यों तो रोज ही यहाँ की दुकानें शाम को छः बजे तक बन्द हो जाती हैं, किन्तु दुकानों के शो-केसों में तेज पावर के बिजली के लट्टू लगे रहते हैं श्रीर इनसे रोशनी छन-छन कर बाहर निक्जती है, जिससे सड़कों पर ग्यारह बजे रात तक भी निस्तव्यता का वातावरण नहीं पैदा होने पाता।

हम अभी बाहर घूम ही रहें थे कि एक बेल्जियम-निवासी से मेंट हो गई और उससे कुछ देर तक बातें होती रहीं। यहाँ के शुष्क, किन्तु ईमानदार-जीवन की उसने बड़ी सराहना की। सचमुच जन्दन के शासकों और लोगों में बड़ा श्रन्तर है, किन्तु इसे इस बात की शिकायत थी कि छुटी के दिन भी जन्दन में रंगीन कपड़ा पहने हुए लोग नहीं दिखाई पड़ते। उसके साथ एक और पर्यटक था, जिसने कहा—"दिल भी है कि रंगीन कपड़ा ही पहनें।" किन्तु इस सादगी और गम्भीरता में ही ब्रिटेन का महस्त्व निहित है।

लन्दन पुलिस की कर्तव्यपरायणता के सम्बन्ध में जो कुछ सुन रखा था, उसी के श्रनुरूप उसका श्राचरण देख कर बड़ी खुशी हुई। सचमुच लन्दन पुलिस कितनी शिष्ट, ईमानदार श्रीर कर्तव्यनिष्ठ है। लन्दन के शासकों ने हमारे देश में जो अष्टाचारी पुलिस-परम्परा कायम की थी, उसे हम श्राज भी दूर नहीं कर पाये हैं। पहले दिन ही श्री बेनीपुरी की टोपी जेब से खिसक कर जब गिर गई, तो किस सतर्कता से पुलिस के सिपाही ने टोपी उठाने का शिष्ट संकेत किया। रास्ता पूछने पर ये बड़े धैर्य से मधुर भाषा में लोगों को गन्तव्य स्थान का पता बताते हैं, श्रीर वे छःफुटे पुलिस के जवान बहुत स्वस्थ श्रीर श्रनुशासनिष्ठय हैं।

श्राज भी हुजा परिवार श्रीर चमनलाल के साथ हमें भोजन करना था। लंच के बाद श्री हुजा श्रीर चमनलाल के साथ में 'विक्टोरिया ऐंड श्रालवर्ट म्यूज़ियम' देखने रवाना हुश्रा। १८३७ में 'नेशनल स्कूत श्राफ डिज़ाइन' के रूप में श्रलंकरण शैली की कला के प्रदर्शन के लिए जिस संस्था का जन्म हुश्रा था, वही १८४२ में संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खुल गयी। शुरू में इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य श्रीद्योगिक कला का प्रदर्शन था, किन्तु श्राज श्रीद्योगिक कला के साथ ही मूर्ति श्रीर शिल्पकला की बहुमूल्य सामग्री यहाँ सुराजित है।

इसी म्यूज़ियम के भारतीय-कला-कल में श्रपने देश की श्रनेक श्रन्ती सांस्कृतिक निधियाँ तो देखने को मिलीं हो, साथ ही श्रपनी श्रोद्योगिक-कला के भी बड़े श्राकर्षक नमूने यहाँ प्रदर्शित मिले । भारतीय-कला-कल में संप्रहीत चीज़ें पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्राइवेट संग्रहालय में थीं, किन्तु कम्पनी का शासन समाप्त होने के पश्चात् १ मर्रम में जब 'इंडिया श्राफिस' का निर्माण हुश्चा, तो भारतीय कलाकृतियाँ 'ब्रिटिश म्यूज़ियम' श्रोर 'विक्टोरिया ऐंड श्रलबर्ट म्यूज़ियम' में बाँट दी गईं।

इस संग्रहालय में श्राठ विभाग हैं—(१) स्थापत्य एवं मृतिकला, (२) चीनी मिट्टी तथा काली मिट्टी के कई प्रकार के श्रलंकृत वर्तन, (३) नक्काशी की चीज़ें, (४) चित्र श्रीर डिज़ाइनें, (४) पुस्तकों की छपाई के विविध रूप श्रीर जिल्दसाज़ी, (६) धातुकला, (७) चित्रकला, (६) काष्ठकला श्रीर टेपेस्ट्रीज़।

चीनी मूर्तियों तथा श्रन्य कलात्मक वस्तुश्रों का यहाँ भी श्रन्छ। संग्रह है। ईरानी कालीनों तथा दीवारों के पर्गें पर कहे हुए बेल-बूटे श्रीर भारतीय चादरें श्रीबोगिक कला की दृष्टि से मुक्ते श्रप्रतिम लगीं। रंगों की शोखी से बहाँ इन देशों की सजीवा। श्रभिष्यक्त होती, वहीं विभिन्न रंगों के तागों के मेलजोल से कई डिज़ाइनों की चादरें एवं कालीनें इन पूर्वी देशों की सौंदर्य-मूलक प्रवृत्ति की द्योतक थीं । यद्यपि चित्रों के लिए लन्दन की 'नेशनल गैलरी' विश्व में प्रसिद्ध है (श्रभी तक मैं उसे नहीं देख पाया हूँ) परन्तु इस संग्रहालय के कुछ चित्र मुभे बहुत पसन्द धाये । सुप्रसिद्ध शिल्पी रेफेल की कलाकृतियाँ यहाँ मुभे देखने को मिलीं । टर्नर ध्रौर जार्ज कान्सदेवल के प्राकृतिक दृश्यों के कुछ चित्र भी इतने श्रच्छे थे कि उनके रंगों की रुचिर गहराई में मन इब गया।

फाँसी पर चढ़ते समय चार्ल्स प्रथम ने श्रपनी जो श्रंगृठी पादरी लुकजम को दी थी, वह भी यहाँ प्रदर्शित है। उसे देख कर स्वर्णकार की कला परखने के बजाय निरंकुश नरेश के कारनामें स्मरण हो श्राते हैं। ब्रिटेन के कई नरेशों की पोशाकें तथा श्रन्य चीज़ें भी यहाँ संगृहीत हैं।

काष्ट्रशिल्पी लकड़ी पर बड़े चित्रकारों की श्रन्ठी कलाकृतियाँ खोद लेने में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं—इसके उत्कृष्ट नमूने मैंने यहाँ देखे। यह कला भी श्रांति प्राचीन काल से प्रचलित है श्रीर हमारे देश के मन्दिरों के खम्भों श्रादि पर बेल-बूटों के श्रांतिरक देवी-देवताश्रों, मनुष्यों एवं पशु-पचियों की श्राकृतियाँ खोदने मं भारतीय काष्ट-शिल्पियों को सराहनीय सफलता प्राप्त है।

इस म्यूज़ियम के भारतीय कला-कत्त में राजपूत छोर मुगल-शैली के चित्रों का श्रन्छा संग्रह है। ब्रिटेन छोर यूरोप के दर्शक बड़ी तल्लीनता से भारतीय चित्रों को देख रहे थे।

चित्रों के श्रतिरिक्त यहाँ हमारी मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने भी श्रंप्रेज़ उठा लाये हैं। भारतीय-मूर्तिकला के इतिहास में 'कुषाण-सातवाहनयुग' का श्रपना विशिष्ट स्थान है श्रीर इस शैली की कई भव्य मूर्तियाँ यहाँ देखने को मिलीं। चित्तीदार लाल पत्थर पर यिल्पी की एक प्रतिमा देख कर कालिदास की 'कल्पना' साकार हो उठी। मथुरा से यह मूर्ति यहाँ लायी गई है। श्रुङ्गार-रस प्रधान इस शैली की मूर्तियों के उभरे उरोजों श्रीर चीपा किट प्रदेश को देखकर पश्चिम की रमिण्याँ इतनी मुग्ध हो रही थीं कि वे हटने का नाम ही न लेती थीं। 'सँपैरों श्रीर जादूगरों' के देश की कला से यहाँ न जाने कितने देशों के पर्यटकों को श्रानन्द प्राप्त होता है।

गान्धार-मूर्ति-शैली के भी कुछ उत्कृष्ट नमूने यहाँ हैं। काले स्लेट-पत्थर श्रथवा चूने-मसाले की बनी बुद्ध की प्रतिमाएँ निश्चय ही बहुत आकर्षक हैं। एक शिल्पी ने जब यह कहा कि 'गान्धार-शैली भारतीय मूर्ति कला से सर्वथा भिन्न यूनानी मूर्ति-कला की अनुकृति है' तो मुसे याद आया, कि वीसेंट स्मिथ और सर जॉन मार्शल के विचारों से प्रभावित हो कर ही यह शिल्पी गलत बात को सही मान बैठा है। मैंने उसे डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल के विचारों को बताते हुए कहा कि गान्धार-शैली वास्तव में भारतीय मूर्तिकला की ही एक विशिष्ट शैली है और गान्धार-शैली की मूर्तियों की तथा यूनानी मूर्तियों की गढ़न में बड़ा अन्तर है।

चृते-मसाले से बनी 'बुद्ध-मस्तक' की एक बड़ी लुभावनी प्रतिमा इस म्यूजियम में है। इस प्रतिमा की श्रन्धी गढ़न श्रीर श्राँखों तथा होठों से भावों की श्रभिव्यक्ति में मूर्तिकार को इतनी बड़ी सफलता मिली है कि युग-युग तक इस भावुक मुखाकृति पर लोग निल्लावर होते रहेंगे।

हन्मान श्रीर पार्वती की कांस्य-प्रतिमाएँ भी यहाँ हैं, जो श्रापनी शैली की श्रन्ठी कृतियाँ हैं।

नटराज ( शंकर ) की कांस्य-प्रतिमा देख कर एक यूरोपीय पर्यटक ने जब मुक्त मूर्ति द्वारा श्रभिव्यक्त मुद्रा की तात्विक व्याख्या जानने की इच्छा प्रकट की, तो उस समय श्रपने देश की इस भावप्रवर्ण कला पर मुक्ते निश्चय ही गर्व हुया। कला के प्रति श्रनुराग होने के कारण इस मुद्रा के सम्बन्ध में जो कुछ मुक्ते ज्ञात था, उसे उक्त पर्यटक को बताते हुए मैंने कहा—"भारत के कुछ प्राचीन दार्शिनकों के श्रनुसार—संहार में ही निर्माण के बीज निहित हैं श्रीर इसीलिए नृत्य में विराट संस्ति की कल्पना ही इस मुद्रा का श्राधार है।" इसके बाद वह पर्यटक 'ताण्डव-नृत्य' भी सुद्रा में शंकर की इस भव्य प्रतिमा को देख कर बड़ा प्रभावित हुआ। ब्रिटिश म्यूजियम श्रीर इस संग्रहालय में श्रपती कलाकृतियों को देख कर हर्ष श्रीर विपाद की मिश्रित मावना पैदा हुई—यह इस कारण कि जहाँ हजारों मील दूर इस नगर में न जाने कितने देशों के पर्यटक भारतीय मूर्तिकला श्रीर चित्रकला के इन उत्कृष्ट नमूनों को देख कर हमारी सांस्कृतिक देन की सराहना करते हैं, वहीं इनके लुट जाने से हमारे संग्रहालय श्रव इनसे वंचित रहेंगे।

आज उपारानी, भूपेन्द्र श्रीर चमनलाल के साथ मैंने सिनेमा देखा। उसके बाद श्रकेले जन्दन के श्रनजान राहों पर टहलता रहा। यहाँ श्रंग्रेज़ी होटलों में साढ़े नौ बजे रात के बाद भोजन नहीं मिलता, इसलिए अपने होटल जाने के पूर्व श्राफी' में मैंने खाना खाया।

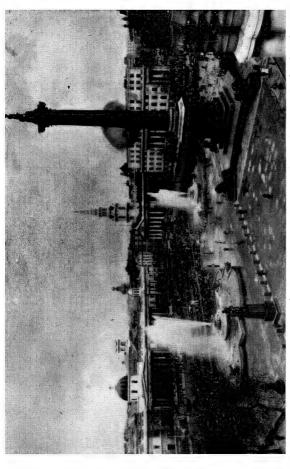

लंदन का मुप्रसिद्ध ट्रेफलगर स्वनायर—नौरोनापति नेल्सन का स्पारक । नेल्सन ने १८०५ में स्पेन के दन्तिणी किनारे पर ट्रेफलगर खन्तरीय के पास फ्रांस खीर स्पेन के सम्मिलित जहाजी बेड़े को पंराजित किया था खोर उसी विजय की घड़ी में उसकी मृत्यु हो गई थी ।

'शफी' में भोजन करते समय श्रंप्रेजी खाने के सम्बन्ध में दो श्रंप्रेज युवकों से बात होती रहीं । उन्होंने इसे स्वीकार किया कि बिटिश नागरिकों को नारज़ी के श्राकार की (रक्त की नहीं) छोटी एक रोटी, साग-सब्जी, श्रालू, गोभी श्रीर कुछ गोशत से पेट भरना पड़ता है। ब्रिटेन में श्रावश्यकता से लगभग ७० प्रतिशत कम गञ्जा पेदा होता है श्रीर गोशत भी बाहर से मँगाना पड़ता है। इस स्थिति में श्राक्मिर्भरता का लच्य पूरा करने के लिए साग-सब्जी ने श्रज्ञ का स्थान ग्रहण कर लिया है, परन्तु इससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा श्रसर नहीं पड़ रहा है। मैंने भी देखा कि यहाँ इसी भोजन पर श्राश्रित रहने वाले बिटिश नागरिक स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। एक छोटी रोटी, सूप, कुछ साग-सब्जी, गोशत श्रीर बाद में कोई मीठी चीज़ (पुडिंग, श्राइसकोम श्रथवा कोई श्रन्य चीज़) तथा काफी पी कर लोग तन्दुरुस्त हैं। सबेरे जलपान, दोपहर को लगभग एक बजे भोजन, शाम को चाय श्रीर ६॥ बजे से ६॥ रात के बीच भोजन करने की प्रथा यहाँ है, मगर श्रधकांश मजदूरों को जलपान के समय चाय या काफी श्रीर टोस्ट के ग्रलावे दूसरी कोई चीज सुलभ नहीं है।

विटिश महोत्सव के कारण इस समय जन्दन में बड़ी रोनक है। जहाँ बारह बजे तक पिकाडिली तथा कुछ श्रन्य चेत्रों को छोड़ कर शेप भागों में निस्तब्धता छा जाती था, वहाँ श्रव कई भागों में देर तक चहल-पहल बनी रहत है। श्राज एक ऐसी श्वेत युवती से भेंट हो गई, जो दिच्छा। श्रक्तीका में मलानशाही नीति के विरुद्ध भारतीय सत्यायिहयों का साथ दे खुकी है। उससे बहुत देर तक दिच्छा श्रक्तीका के सम्बन्ध में बातें होती रहीं। उसने मुक्त कंठ से पादरी स्कॉट के कार्यों की प्रशंसा की। चलते समय उसने इँसते हए कहा—"सभी गोरे मलान नहीं हैं।"

श्रीर मैं भी यही सोचता हूँ -- निश्चय ही सभी गोरे मलान नहीं हैं।

## ३० अप्रेल

- (?) श्रफीकी यात्रियों से बातचीत
- (२) बिकंघम पैलेस
- (रे) 'बो स्ट्रीट' के मजिस्ट्रेट की अदालत
- (४) 'त्र्रोवरसीज लीग'
- (५) कलाकारों की 'गुफा'

श्राज नारते के समय 'डायिनंग हाल' (भोजनालय) में श्रफ्रीका के दो मूलवासी एक श्वेत यात्री के साथ एक ही टेबुल पर जलपान कर रहे थे श्रोर तीनों जिस मैत्रीपूर्ण ढंग से वातचीत भी करते जा रहे थे, उसे कुछ श्वेत यात्री विचित्र मुद्रा में देख रहे थे। जिन श्रफ्रीकावासियों को कुछ प्रतिक्रियावादी लेखकों श्रीर राजनीतिज्ञों ने 'हब्शी' नाम से पुकारना शुरू किया है, उनकी जाति के इन दो युवकों से बातचीत करने के बाद मेरी यह धारणा पुष्ट हो गई कि यदि उस महाद्वीप में शोपण खत्म हो जाय तथा उन्हें शिचा श्रीर विकास का श्रवसर मिले, तो विद्या के चेत्र में वे किसी से पीछे न रहेंगे। लन्दन में श्रीर भी कुछ श्रफ्रीकी यात्रियों से जब बातचीत हुई तथा जितनी श्रच्छी श्रंग्रेज़ी वे बोले उससे भी मुक्ते यह विश्वास हुग्रा कि मौका मिलते ही वे छुलाँग मार कर प्रगति की दिशा में श्रागे बढ़ जायँगे।

श्रफ्रीकी यात्रियों में 'सिरेत्सेखामा-काएड' को ले कर एटली-सरकार की बड़ी श्रालोचना होती और एक श्रफ्रीकी ने मुक्कसे कहा—''हमें यह श्राशा न थी कि मलान-पंथियों को खुश करने के लिए ब्रिटेन की मज़दूर सरकार भी रंगभेद की नीति का समर्थन करेगी। यह कितने श्राश्चर्य की जात है कि एक श्रोर तो ब्रिटिश लेबर पार्टी संयुक्त राष्ट्र के मानव-श्रधिकार-घोषणापत्र का श्रनुमोदन करती है तथा बाकवे जैसे राजनीतिज्ञ रंगभेद का तीव्र विरोध करते हैं और दूसरी श्रोर सिरेत्सेखामा को बामाग्वातो श्रादिवासियों के चीफ (सरदार) होने से इसलिए रोक दिया गया है, कि उन्होंने एक गोरी महिला से शादी कर ली है श्रीर उन्हें पाँच साल के लिए देशनिकाले की सजा भी

दे दी गई है।" सचमुच डाक्टर मलान को खुश करने के लिए ही एटली सरकार ने सिरेक्सेखामा के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि वेचुवानालैंड दिच्चिणी श्रम्भीका से लगा हुआ है श्रोर मलानवादी इस बात से बहुत चुमित थे कि सिरेक्सेखामा ने कैसे एक गोरी लड़की 'रुथ' (लन्दन की एक टाइपिस्ट गर्ल) से शादी कर ली!

श्राज ही मुमे यह भी ज्ञात हुश्रा कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य में श्रंग्रेज़ लेखकों के कथनानुसार कभी सूर्य नहीं दूबता था, उसी ब्रिटेन में श्रभी खाना-बदोशों की संख्या तीस हज़ार है। ये प्रायः श्रशिक्षित तथा गरीब गोरे श्रादिवासी हैं। इनकी रहन-सहन बहुत शोचनीय है। यह सूचना पा कर इस सम्बन्ध में श्रोर भी कुछ जानने की प्रबल श्राकांका हुई, किन्तु श्राज इस विषय में श्रोर जानकारी प्राप्त न हो सकी।

सवेरे जब हमारी कार ब्रिटिश नरेश के निवासस्थान 'बिकंघम पैलेस' पहुँची, तो वहाँ सिंहद्वार के पास ही काफी भीड़ जमा थी श्रौर लोग बड़ी उत्सुकता के साथ ड्यूटी बदलने के समय घुड़सवार रचकों के श्राने-जाने का कम देख रहे थे। सवेरे रोज यहाँ रचकों की ड्यूटी लगभग १०-१०॥ बजे बदलती है श्रीर उस समय उनकी परम्परागत भड़कीली पोशाकें तथा श्रच्छे घोड़े दर्शकों को श्राकृष्ट कर लेते हैं।

सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया ने १८३७ में इस महल में रहना शुरू किया था, और तब से ब्रिटिश-नरेशों का यही निवास-स्थान हो गया है । इस महल का निर्माण १७०३ में हुन्या था, परन्तु तब से इसमें काफी परिवर्तन हुन्या है । जेम्स प्रथम ने रेशम-उद्योग के विकास के लिए जहाँ शहतूत के पेड़ लगवाये थे वहीं श्रव यह महल खड़ा है । हमें बताया गया कि उन शहतूत के वृत्तों में से एक श्रभी 'विकंघम-पैलेस' के बाग में है । बिकंघम के ड्यू क जान शेफिल्ड से जार्ज नृतीय ने इसे खरीदा था, इसलिए जार्ज चतुर्थ के राज्य-काल में यह 'बिकंघम-महल' नाम से प्रसिद्ध हुन्या। दूसरे महायुद्ध में जर्मन बम-वर्षकों ने इसे भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, परन्तु वे श्रसफल रहे । स्थापत्य-कला की दृष्टि से इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

सूचना-विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के श्रनुसार श्राज यहाँ की श्रदालती दुनिया की सलक पाने के लिए हम 'बी स्ट्रीट' गये । ब्रिटेन में 'बो स्ट्रीट' के मिलस्ट्रेट की श्रदालत बहुत प्रसिद्ध है श्रीर इसका इतिहास सन्नहवीं सदी के श्रन्त से शुरू होता है। पहले एक श्रधिकारी ने ब्रिटेन की

न्याय-व्यवस्था तथा भ्रदालती प्रबन्ध का संज्ञित परिचय दिया। हमारे देश को न्याय-व्यवस्था ब्रिटेन से काफी मिलती-जुलती है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई विशेष बात मालूम भी क्या पड़ती!

ब्रिटेन में प्रचित्तत न्याय-ज्यवस्था से श्राम जनता कहाँ तक सन्तुष्ट है, इसके बारे में में श्रपने श्रनुभव के श्राधार पर कुछ, नहीं कह सकता, किन्तु जन्दन के कुछ, मध्यमवर्गीय व्यक्तियों ने मुक्तते यह कहा कि साधारगतः यहाँ के लोग प्रचित्तत न्याय-ज्यवस्था से सन्तुष्ट हैं, क्योंकि न्याय प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है श्रीर खर्च श्रधिक नहीं पड़ता।

बिटिश पार्लमेंट की लार्ड सभा यहाँ की श्रापीलें सुनने वाली सब से बड़ी श्रदालत है। इस सभा के स्पीकर, जिन्हें लार्ड चांसलर कहते हैं, राज्य के सबसे बड़े न्याय-श्रधिकारी हैं। इस देश में दीवानी के मामलों में लार्ड चांसलर उन सभी प्रशासकीय कार्यों को पूरा करते हैं, जिन्हें श्रन्य प्रजातंत्रवादी देशों में न्याय-मंत्री करते हैं। फौजदारी के मामलों में यही कार्य यहाँ के गृह मंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री श्रथवा लार्ड चांसलर के परामर्श से नरेश श्रनुभवी बैरिस्टरों को जजों के पद पर नियुक्त करते हैं। छोटी श्रदालतों में जो मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं, वे भी श्रनुभवी बैरिस्टर होते हैं श्रीर नियमानुसार वे ही मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, जिन्हें सात वर्ष की बैरिस्टरी का श्रनुभव हो।

एक दिलचस्प बात यह है कि मिजस्ट्रेट की श्रदालतों को यहाँ 'पुलिस-कोर्ट' कहते हैं श्रोर लन्दन टेजीफोन डायरेक्टरी में इनका यही नाम है । यह भी एक श्रनोखी बात है। इन श्रदालतों के प्रशासनीय मामलों से पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं, मगर चूँ कि इन श्रदालतों में जो मामले श्राते हैं, उनमें से श्रिधकांश का सम्बन्ध पुलिस से रहता है, इसलिए इन्हें लोग 'पुलिस श्रदालतें' कहने लगे थे। वही प्रथा श्राज भी है।

इस श्रदालत के इतिहास के सम्बन्ध में एक मनोरंजक बात यह मालूम हुई कि श्रठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में सर जॉन नामक मजिस्ट्रेट, जिनकी जवानी में ही श्राँखें जाती रहीं थीं श्रौर जिन्हें लोग 'ब्जॉइड बीक' (इंगलेंड में बोलचाल की भाषा में मजिस्ट्रेट के लिए 'बीक' शब्द प्रयुक्त होता हैं) कहते थे, तीन हज़ार श्रपराधियों को उनकी श्रावाज़ से पहचान लेते थे।

इसी सुप्रसिद्ध श्रदालत में श्राज हम लोगों ने देखा कि करीब चालीस मिनट में हः-सात मुकदमों का फैसला हुआ। जिस प्रकार श्रमिशुक्त श्रारोपों को स्वीकार कर मुकदमों का शीघ्र निर्णय करने में खदालत को मदद पहुँचा रहे थे, उससे भी ब्रिटिश नागरिकों के चरित्र का श्राभास मिलता है। सर्व प्रथम वेश्या-वृत्ति के श्रारोपों से सम्बन्धित मामले ही श्रिष्ठक पेश हुए। पेश-कार उनका जुर्म बतलाता श्रीर श्रीरतें यह स्वीकार कर लेतीं कि शराव पी कर हमने पिकाडिली सर्कस में राहगीरों को छेड़ा, टैक्सी के पीछे धम-धम की श्रावाज़ की श्रथवा नशे में श्राम सड़क पर श्रभद व्यवहार किया। मिलस्ट्रेट ने उन पर चार रुपये से ले कर तेरह-चौदह रुपये तक जुर्माना किया श्रीर जुर्माने की रकम श्रदा करके वे मुक्त हो गई। एक व्यक्ति के खिलाफ यह श्रारोप था कि उसने सिनेमाधर में बैठी एक युवती की जाँघ पर हाथ फेरने की कोशिश की। उसने श्रीभयोग स्वीकार कर लिया श्रीर उसे भी जुर्माने की सज़ा हुई। चोरी का एक सनसनीखेज मुकदमा पेश हुश्रा। श्रीमयुक्तों ने श्रीमयोग स्वीकार करने से इनकार किया, तो उनके विरुद्ध लगाये गये श्रारोपों की सूची पढ़ी जाने लगी। तब हम लोग दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहाँ से उठ श्राये।

यहाँ श्रदालत में बाहर भीड़-भाड़ न थी श्रीर श्रदर, जैसे श्रपने यहाँ हाईकोर्ट में पृष्ठ भाग में दर्शकों के बैठने के लिए स्थान होता है, वैसे यहाँ भी मिलिस्ट्रेट की श्रदालत में दर्शकों के बैठने का प्रवन्ध है, जहाँ काफी दर्शक बैठे हुए थे। पत्रकारों के लिए एक श्रोर श्रलग प्रवन्ध था। मुकदमों की सुनवाई के समय दर्शकों में फुसफुस बातचीत जारी थी श्रीर कभी-कभी श्रभियुक्तों के मनोरंजक उत्तर से दबे दबाये कहकहे भी लग जाते, मगर मिलिस्ट्रेट की नजर उठते ही श्रदालत में फिर सन्नाटा छा जाता।

'श्रोबरसीज़ लीग' की श्रोर से हम लोग लंच पर श्रामंत्रित थे, श्रतः 'बो स्ट्रीट' से सीधे 'सेंट जेम्स स्ट्रीट' रवाना हुए, जहाँ श्रोवरसीज़ लीग का बड़ा भवन है। यह टोडियों की संस्था है। इसकी शाखाएँ ब्रिटिश साम्राज्य एवं राष्ट्रमण्डल के देशों में फैली हुई हैं। इस संस्था के मुख्य संस्कृत ब्रिटिश नरेश श्रीर इस समय इसके श्रध्यच्च लार्ड माउंटबेटन हैं। जितने दिन हमें लन्दन में रहना था, उस श्रवधि के लिए इस क्लब ने हमें निःशुल्क सदस्यता प्रदान की थी। इसके भारत-पाकिस्तान हाल में, जिसे बनाने के लिए भारत के राजाश्रों श्रीर नवाबों ने काफी धन दिया है, हमारे खाने का प्रबन्ध किया गया था। लंच में श्रोवरपीज़ लीग के डायरेक्टर-जनरल एयर वाइस मार्शल हेएडरसन, मंत्री फिलिप कॉशा, डेवलपमेंट सेक्केटरी ब्रिगेडियर वी० जी० स्टोक्स, जनसम्पर्क श्रफसर श्री टी० श्रापरेमोंगर श्रीर इस संस्था को केन्द्रोय कीं सिल की सदस्याएँ—लेडी ब्रोबोर्न, लेडी स्टेंफैन्सन तथा कर्नल हेमंड के श्रतिरिक्त श्रीर भी कुछ सदस्य-सदस्याएँ उपस्थित थीं।

भोजन के समय श्रन्य बातों के श्रतिरिक्त मुख्य रूप से कश्मीर पर बातें होती रहीं! यह देख कर श्राश्चर्य हुश्चा कि 'फूट डालो श्रीर शासन करों' जिस देश के शासकों की नीति रही है, वे श्राज भी भारत के प्रश्न पर उसी दृष्टिकोण से विचार प्रकट करते हुए यह कह रहे थे, कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या श्रधिक है, इसलिए वह पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। श्रजीब है यह तर्क! टोरी परम्परा के श्रधिकारियों को कौन सममावे कि भारत फिरका-परस्ती की भावना से मुक्त हो कर न्याय श्रीर प्रजातन्त्रवादी दृष्टिकोण से कश्मीर को श्रपना श्रविच्छित्र श्रंग समम्बना है। मैंने कश्मीर सम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोण उन्हें सममाया, मगर वे इसे समम कर भी न समम्बन का स्वाँग रच रहे थे। वैधानिकता का ढोंग रचनेवाले श्रंप्रेज जब कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के श्रवंध रख का समर्थन करते हैं तो उनका पाखरडी रूप बिलकुल स्पष्ट हो जाता है।

भोजन के बाद इस संस्था के विभिन्न विभागों को देखते समय एक श्रवकाशप्राप्त फौजी श्रधिकारी ने मुक्ससे पूछा — "श्रापका देश करमीर में लोकमत-संग्रह के लिए क्यों नहीं तैयार होता ?" मैंने कहा-"कौन कहता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं ? वैधानिक रीति से कश्मीर के भारत में शामिल हो जाने के बाद भी भारत स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर चुका है कि कश्मीरी जनता ही कश्मीर के भविष्य का निर्णय करेगी । पर लोकमत-संग्रह के लिए यह श्रावश्यक है कि श्राक्रमणकारियों की फौजें रियासत के हर भाग से हटा ली जायँ, ताकि निडर हो कर जनता श्रपना मत प्रकट कर सके - श्रीर यहीं बाहरी शक्तियों के प्रश्रय से पाकिस्तान श्रपनी बन्दक के साथे के नीचे लोकमत-संग्रह कराने के लिए आतुर है।' इसके बाद अपने तर्की में कोई बल न देख उक्त फीजी श्रधिकारी ने यह कहना शुरू किया — ""भारत-पाकिस्तान में मैत्रो का सम्बन्ध कायम रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देशों में मनोमालिन्य की भावना रहने से दोनों का नुकसान होता है।" मैंने कहा -"भारत की जनता श्रीर सरकार-दोनों ही पाकिस्तान से मैत्रोपूर्ण संबंध कायम रखने के लिए धेर्य से काम कर रही हैं, परन्तु पाकिस्तान के शासक बाहरी श्राक्तियों के सहारे साम्प्रदायिकतावादी नीति श्रयना कर श्रयनी जनता की मर्ख

बनाने के साथ ही हमारे साथ श्रन्छे सम्बन्ध स्थापित होने में बाधा पहुँचा रहे हैं।" इसके बाद वे राजनीति की बात छोड़ कर मौसम की चर्चा करने लगे।

सायंकाल हम ब्रिटिश सूचना कार्यालय का फिल्म-विभाग देखने गये। वहाँ हमें कई डाक्यूमेंटरी फिल्में दिखाई गईं। इस विभाग के श्रधिकारी श्री जोर्डन स्मिथ ने डाक्यूमेंटरी फिल्मों के विषय में संचित्त विवरण दिया। ब्रिटिश-जीवन-सम्बन्धी कुछ फिल्में हमें बहुत पसन्द श्राईं। इसके बाद श्राज के सरकारी कार्यक्रम से हम मुक्त हुए।

बेनीपुरी जी ने मुम्मसे सिगरेट खरीदनेवाने के लिए एक दुकान में चलने को कहा श्रीर वहाँ श्राज पुनः जब उन्होंने छोटे-छोटे ब्रिटिश सिक्कों से भरी हथेली सिगरेट लेने के बाद दुकान में काम करनेवाली लड़की के सामने फैला दी, तो वह श्रारचर्य से उनका मुँह देखने लगी। मुम्मे हँसी श्रा रही थी किन्तु संयत हो कर मैंने कहा—"श्राप इसमें से सिगरेट की कीमत ले लें, श्रमी मेरे साथी श्रापके सिक्कों को नहीं पहचान पाते।" इस पर वह हँस पड़ी। सिगरेट की कीमत ले कर उसने हमें 'धन्यवाद' दिया श्रीर हमने उसे !! बाहर श्रा कर बेनीपुरी जी ने कहा—"प्यारे भाइयो, बड़ी भली हैं यहाँ की लड़कियाँ!"

रात में कुछ परिचितों के साथ जब हम घूमने निकले, तो बंद दुकानों के 'शो केस' के सामने लोगों की भीड़ देख कर यह जानने की इच्छा पैदा हुई कि इतनी दिलचरपी के साथ यहाँ के खी-पुरुष शो केस में प्रदर्शित चीजें क्यों देखते हैं। मुस्ते बताया गया कि शाम को दुकानें बन्द हो जाती हैं श्रीर रिविवार को भी बाजार बन्द रहते हैं—इसलिए इस समय चीजों की कीमतें देख-देख कर यहाँ के लोग श्रपने पॉकेट के श्रनुसार यह तय कर लेते हैं कि कहाँ से कौन चीज़ खरीदनी है श्रीर दिन में उन्हें लंच की छुटी के समय या किसी श्रन्य श्रवकाश के समय खरीद लेते हैं।

मैंने श्राज प्रथम बार यहाँ 'न्यूज़ थियेटर' भी देखा, जहाँ सबेरे ग्यारह बजे से रात के ग्यारह बजे तक सूचना-सम्बन्धी (डाक्यूमेंटरी फिल्म्स) फिल्में दिखायी जाती हैं। यहाँ उक्त श्रविध के भीतर हाल में जब मनचाहे जाइये श्रीर जब मन हो उठ कर चले श्राइए।

न्यूज़ थियेटर देखने के बाद जब जगभग ग्यारह बजे रात को हम पिकाडिजी सर्कस पहुँचे, तो वहाँ प्रायः हर दुकान के 'शो केस' के सामने कुछ़ श्रीरतें खड़ी थीं, जो पुरुषों को छेड़छाड़ रही थीं। एक श्रंग्रेज ने बताया—'ये श्रीरतें जन्दन के सामाजिक जीवन की काजिमा हैं।" सत्य क्या है, मैं नहीं कह सकता, पर मुक्ते यह भी बताया गया कि इन रहस्यमय वारांगनाश्रों में कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं, जो दिन में विभिन्न व्यावसायिक प्रिष्ठिनों में काम करती हैं श्रीर खर्च पूरा न पड़ने के कारण इस कर्दम में फँस गई हैं। पता नहीं पिकाडिली सर्कस पर लन्दन को क्यों नाज़ है ? रात को ग्यारह बजे के बाद यहाँ का जो रूप दिखाई पड़ता है, वह श्रास्यनत कुत्सित है। श्रीर इस कप्टदायक दृश्य को देख कर कीन इसे स्वीकार न करेगा कि साम्राज्यवादी लूट के बाद भी यहाँ की श्राम जनता गरीब श्रीर दुःखी है। श्रन्यथा, शरीर बेचने के लिए राज-मार्ग पर पर्यटकों का पीछा न किया जाता !!!

लन्दन के नैश-जीवन का एक और अनुभव मुभे प्राप्त हुआ। मुख्य बाजारों से दूर—एक शान्त चेत्र में हम उन भूमिगत कहवागृहों में गये, जहाँ मृतिकारों के माँडल रात के सचाटे में जमा होते हैं। इन कहवागृहों में लन्दन व यूरोप के मृतिकार एवं चित्रकार अपनी-अपनी रुचि के माँडल खोजा करते हैं। चित्रकारों की 'कल्पना' का आधार बनने वाली खियाँ एकान्त में नम्न हो कर अपने शरीर की गढ़न का प्रदर्शन करती हैं और चित्रकार या मृतिकार गढ़न पसन्द आने पर एक निश्चित रकम दे कर मृति या चित्र के लिए उन्हें अपना 'माँडल' बना लेते हैं। यहाँ पिरयों का अच्छा जमघट लगता है। एक फ्रांसीसी कलाकार ने शरबती आँखों वाली एक तन्वो को देख कर भावुकतापूर्ण शब्दों में जो कुछ कहा, उसे सुनकर मुभे 'मीर' की उक्ति याद आ गई: —

"उनकी श्राँखों की एक गुलाबी से , उम्र भर हम रहे शराबी से।"

इस चेत्र के कई कहवागृहों में घूमने के बाद जब हम शिल्पियों की श्रद्भुत 'गुफा' से बाहर निकले, तो सड़क पर काफी सन्नाटा था । मैं इस निस्तब्धता से कुछ घबरा भी गया, परन्तु शीघ्र ही टैंक्सी मिल गई श्रीर जब मैं श्रपने होटल पहुँच गया, तब मनःस्थिति ठीक हुई।

लन्दन के जीवन के सम्बन्ध में मीठे श्रीर कड़वे—सब प्रकार के श्रनुभव प्राप्त होते जा रहे हैं। जो कुछ देख रहा हूँ, उसे लिखता जा रहा हूँ। संकोच के कारण श्रनुभवों को व्यक्त न करना एक पत्रकार के लिए सामाजिक श्रपराध तथा किसी नगर के जीवन के सम्बन्ध में विविध श्रनुभवों को न बटोरना कर्तव्यहीनता का धोतक है।

## १ मई

- (१) बिटिश श्रौद्योगिक मेला
- (२) पत्रकार साथियों के बीच
- (३) इंडिया हाउस में चाय
- (४) विटिश पत्रों की कार्यप्रणाली
- (५) 'डेली हेराल्ड'

त्राज भोर ही से आकाश कुहरे से ढका हुआ था और रिमिक्स पानी भी गिर रहा था। बिस्तरें से ही इस गीले मौसम को देख कर डर हुआ कि आज खुशी-खुशी कार्यक्रम पूरा करना किन्त होगा। किन्तु जलपान के बाद देखा कि कुहरें की चादर हट गई है, बादल कुँट गये हैं और सूरज निकल आया है। च्या में पानी, च्या में धूप, यही यहाँ के मौसम की कहानी है।

लगभग म बजे नाश्ता करके लोग यहाँ श्रपने घरों से काम पर निकल पड़ते हैं। प्रायः सभी जगह नाश्ता एक-सा मिजता है—दिलया या कार्नफ्लेक्स, टोस्ट-मक्खन श्रंडा या श्रालू-टमाटर तले हुए। बड़े होटलों में दिलया या कार्न-फ्लेक्स के पूर्व फलों का शरबत भी दिया जाता है। श्रन्त में चाय या काफी।

श्रव्स कोर्ट में ब्रिटिश श्रौयोगिक मेला देखने के बाद ही यह पता चल गया कि ब्रिटिश जाति उद्योग श्रौर न्यवसाय के चेत्र में बड़ी पदु है। हमारे साथ विहार के महेश जी भी थे, जो यहाँ हिन्दी में शोध-कार्य कर रहे हैं। मेला देखने वालों की श्रपार भीड़। पर धक्कम-धक्का श्रीर शोरगुत नहीं!! दुकानें कलात्मक ढंग से सजी हुईं। दुकारों में जाने पर प्रचार-साहित्य इतना दिया जाता, कि उसे ढोना किटन हो जाता।

ब्रिटिश श्रोद्योगिक मेले का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। १६१४ में जब महायुद्ध की श्राग प्रज्वित हो उठी, ब्रिटेन के सम्मुख प्रश्न उठा कि जो चीजें वह जर्मनी श्रोर श्रास्ट्रिया से मँगाता रहा है, उन्हें स्वदेश में ही तैयार करने की कोशिश की जाय। उत्पादकों में नया माल तैयार करने की प्रश्या उत्पन्न करने के लिए ब्रिटिश 'बोर्ड श्राफ ट्रेड' (वाणिज्य संघ) के तस्वावधान

में १६१४ में प्रथम भौद्योगिक मेले का उद्घाटन हुआ और तब से यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। दूसरे महायुद्ध के समय, श्रानिश्चित परिस्थिति के कारण सात वर्ष तक श्रोद्यौगिक मेला न लग सका; किन्तु लड़ाई खत्म होने के बाद १६४७ से पुनः पुराना क्रम जारी हो गया।

इस मेने की विशेषता यह है कि इसमें ब्रिटेन के श्रतिरिक्त राष्ट्रमंडल के देशों की चीजें भी प्रदर्शित की जाती हैं। संसार के विभिन्न देशों के खरीद-दार यहाँ इस श्रवसर पर जमा होते हैं। इस मेने की तीन बड़ी शाखाएँ हैं, जिनमें दो लन्दन (१. श्रर्क्सकोर्ट २, श्रोबंपिया) में श्रीर तीसरी बरमिंघम में है।

हम श्राज श्रल्संकोट का ब्रिटिश श्रोंघोगिक मेला देख रहे थे। २६ हजार वर्गफुट भूमि में एक ही श्राकर्षक विशाल छत के नीचे इस विराट श्रौंघोगिक प्रदर्शनी में पहली श्रोर दूसरी मंजिल पर विविध प्रकार के सूती वस्त, जूट तथा चमड़े के श्रन्य सामान, मिठाइयाँ, खाने की चीजें, फर्नीचर, शोशे का सामान, हैट, फ्रास्टिक के सामान, विविध प्रकार के खिलौने, सिगरेट, सफाई करनेवाली मशीनें तथा श्रन्य वस्तुएँ रोचक ढंग से प्रदर्शित थीं।

दुकानों में जाते ही वहाँ प्रदक्षित वस्तुत्रों की उत्पादन-कला पर प्रकाश डालनेवालों की ज्यावसायिक शिष्टता पर मुग्ध होना ही पड़ता। जिस दुकान में भी हम गये, हमें बड़े श्रादर के साथ श्रन्दर ले जा कर प्रदिश्तित चीजों के बारे में टेकनिकल बातें बताई गई श्रीर मुख पर प्रसन्नता की रेखाएँ परिलक्षित होते ही वे इस बात से खुश होते ही ब्रिटेन की चीजें लोगों को श्राकृष्ट कर रही हैं। वास्तव में ब्रिटिश वस्तुत्रों के श्रन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन का, यह मेला बहुत बड़ा साधन है। यहाँ हमने खुद कई देशों के खरीदारों को देखा। श्रपने देश की भी सूरतें दिखाई पड़ीं। १६४६ में हमारे देश के १,२६४ श्रीर पिछले साल १,३१७ खरीदारों ने ब्रिटिश श्रीधोगिक मेले में जा कर काफी मात्रा में चीजें खरीदीं।

दूसरी मंजिल में हम लोग एक दुकान के पास खड़े शीशे के बहुत ही आकर्षक खिलाने देख रहे थे, तभी सामने से बढ़े जोरों की भीड़ आती दिखाई दी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राजा, रानी, राजमाता तथा राजपरिवार के अन्य सदस्यों को देखने के लिए लोग बढ़े जा रहे हैं। वैधानिक नरेश के प्रति अंग्रेजों के परम्परागत प्रेम का अनुभव आज पहली बार मुभे प्राप्त हुआ। हमें एक पुलिसमैन ने बताया—आप यहीं खड़े रहें, इधर से ही थोड़ी देर में ब्रिटिश नरेश जायँगे। जिस समय नरेश मेरे निकट से हो कर जा रहे थे, उस

समय स्नी-पुरुष धक्के की परवाह किये बिना उचक-उचक कर उन्हें देख रहे रहे थे। राजा-रानी के पीछे राजकुमारियाँ एलिजाबेथ और मारप्रेट थीं। मारप्रेट की श्राकर्षक पोशाक के कारण युवक-युवितयों का ध्यान उधर ही था। ब्रिटिश पत्रों में मारप्रेट के श्रःगार-प्रेम की दिलचस्प कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं श्रौर श्राज इस सामन्ती सजधज को देख कर वे कहानियाँ सच्ची प्रतीत हुई। इस मनोरंजक दृश्य को देखने के बाद घूमते-घूमते एक ऐसे स्थल पर हम पहुँचे, जहाँ विज्ञापन-कला के मर्मज्ञों ने एक कपड़े की बड़ी दुकान पर फैशन-परेड का समा उपस्थित कर दिया था। कुछ खूबस्रत लड़कियाँ नई काट-छाँट की स्ती श्रौर रेशमी पोशाक पहन कर चार-चार, पाँच की टोली में एक द्वार से बाहर निकलतीं श्रोर कुछ देर तक उन नई डिजाइनों की पोशाकों का प्रदर्शन कर श्रन्दर चली जातों श्रौर फिर दूसरी प्रकार की पोशाक पहन कर पुनः सामने श्रा जातीं। इस विचित्र विज्ञापनबाजी को देखने वालों की भीड़ छुटती ही न थी। स्वियाँ पोशाकों को देख रही थीं श्रौर पुरुष उनकी श्रर्थनप्र श्रंगच्छटा !!

मोम की पुतिलयों के बाद जीवित पुतिलयों की जाँघों श्रीर श्राधढके उरोजों को देख-देख कर कुछ दर्शक बड़ा हाव-भाव प्रदर्शित कर रहे थे।

श्रोलम्पिया के मेले को बाद में देखने का निर्णय करके हम यहाँ से सीधे लन्दन-स्थित भारतीय पत्रकारों से भेंट करने 'इंडियन स्टूडेंट्स ध्यूरो' रवाना हो गये, जहाँ पत्रकार साथियों ने हमें लंच पर श्रामंत्रित किया था।

भारतीय पत्रकार एसोसियेशन के सेकेटरी डाक्टर वसु ने प्रीति-भोज में श्रामंत्रित सभी पत्रकारों से हमारा परिचय कराया । लन्दन स्थित प्रायः समस्त भारतीय पत्रकारों एवं प्रमुख ब्रिटिश पत्रकारों से मिल कर बड़ी ख़ुशी हुई । इस विदेश-यात्रा में श्राज पहली बार 'बिरादरी' के लोगों से मिलने का श्रवसर प्राप्त हुशा । किसका नाम लिखूँ श्रीर किसे छोडूँ—सभी ने दिल खोल कर हमारा स्वागत किया ।

भारतीय पत्रकार एसोसियेशन की श्रध्यत्त श्रीमती इला सेन ने श्रपने संज्ञिप्त भाषण में प्रतिनिधि-मण्डल का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रतिनिधि-मंडलों के श्राने-जाने से एक दूसरे को समक्षने का मौका मिलता है।

'दिनमिण' के सम्पादक श्री वेंकटाचारी ने श्रीर मैंने प्रतिनिधि-मंडल की श्रीर से स्वागत का उत्तर दिया । मुक्तसे विशेष रूप से यह कहा गया था कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार श्रान्दोलन का विवरण दूँ । इसलिए श्री वेंकटाचारी के रस्मी भाषण के बाद प्रोतिभोजों के श्रवसर पर होने वाले लघु भापणों की परम्परा तोड़ कर मैंने यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार भारतीय श्रमजीवी पत्रकार-भारदोलन पत्रकारों के हितों एवं पत्रकारिता के श्रादर्श की रच्चा में क्रियाशील है । मुसे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि जन्दन के श्रधिकांश पत्रकार भारतीय श्रमजीवी पत्रकार-श्रान्दोलन से प्रभावित हैं श्रीर जिन शब्दों में हमें कई पत्रकार साथियों ने बधाई दी, उससे हमें श्रपने श्रान्दोलन को श्रागे बढ़ाने की प्रेरणा मिली।

पत्रकार साथियों से बिटा ले कर हम अपने होटल वापस आ गये। श्री रंगास्वामी आज कुछ असन्तुष्ट थे, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि प्रतिनिधि-मण्डल का कोई सदस्य भाषण करें। मगर उनके अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधियों की समक्ष में यह बात न आई कि वे यह क्यों चाहते थे। किन्तु इतनी दूर आ कर अपने साथियों से ही अपने आन्दोलन के सम्बन्य में बात न करते, तो यहाँ के साथियों की जिज्ञासा कैसे पूरी होती!

शाम को साढ़े चार बजे 'इंडिया हाउस' में हमारे हाई कमिश्नर श्री बी॰ के॰ कृष्ण मेनन ने चाय पर श्रासंत्रित किया था। वहाँ पहुँचने पर ज्ञात हुश्रा कि वे श्रचानक श्रस्वस्थ हो गये हैं श्रीर उन्होंने इस समारोह में शामिल न होने पर खेद प्रकट किया है। यहाँ भी कई पत्रकार साथियों से पुनः भेंट हुई श्रीर विविध विषयों पर उनसे बातें होनी रहीं।

इस चाय-पार्टी में कुछ ऐसे भारतीयों से भी भेंट हुई, जो इंडिया हाउस की कार्यप्रणाली से बहुत श्रसन्तृष्ट हैं । छात्रों की शिकायत यह है कि उनकी किताइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । वास्तव में हाई किमश्नर के कार्यालय के सम्बन्ध में यहाँ श्राने के वाद से ही इतनी शिकायतें सुनता श्रा रहा हूँ, कि उनकी चर्चा इस डायरी में कैसे करूँ । राष्ट्रभाषा हिंदी की तो यहाँ कोई पूछ नहीं श्रीर यदि इस भाषा में बोलिए, तो यहाँ के कार्यकर्ता मुँह बिचका लेते हैं —यही 'इंडिया हाउस' के लिए क्या कम कलंक की बात है ? मैंने यहाँ के वातावरण का श्रध्ययन करके बेनीपुरीजी से कह दिया था, कि श्राप हिंदी में बातचीत करने को कोशिश न करें, मगर जब श्रपने हाई किमश्नर के कार्यालय में हिंदी बोलने की श्राकांचा से उन्होंने तुलसी, कबीर श्रीर प्रेमचन्द की भाषा में बातचीत करनी चाही, तो निराशा ही हाथ लगी, श्रीर इस पर उनका स्थित होना स्वाभाविक था।

'इंडिया हाउस' से बाहर निकल कर मैं कार से फ्लीट स्ट्रीट पहुँचा स्रोर वहाँ कुछ ब्रिटिश-पत्रकारों के साथ टहलता रहा। 'डेली एक्सप्रेस' की शानदार इमारत पजीट स्ट्रोट में पत्रकारों के लिए निश्चय ही श्राकर्षण की वस्तु है। इसी इमारत के श्रनुरूप इस पत्र का दूसरा कार्यालय मैनचेस्टर में है। इस टोरी पत्र की प्राहक-संख्या करीब ४० लाख दर इज़ार है श्रोर ब्रिटेन में इससे श्रधिक प्रचलन केवन 'डेली मिरर' का है, जिसके प्राहकों की की संख्या लगभग ४५ लाख ४७ हज़ार है। बाहर से 'डेली एक्सप्रेस' की भव्य इमारत देख कर कोई भी दर्शक यह कहेगा—''यही तो शीशमहल है!''

द्याज रात को साई द्याठ बजे बिटिश लेबर पार्टी के मुखपत्र 'डेली हेरालड' के कार्यालय जाना था, इसिलए फ्लीट स्ट्रीट से सीधे में प्रपने होटल गया ग्रीर वहाँ से खा-पी लेने के बाद हम ठीक साई ग्राठ बजे एंडल स्ट्रीट में 'डेली हेरालड' के प्रमुख कार्यालय पहुँच गये। 'शेरी-पान' के साथ सर्वप्रथम सम्पादकीय विभाग के सदस्थों से बिटिश पत्रोद्योग के सम्बन्ध में बातें होती रहीं। इसके बाद बिटिश पत्रों की कार्य-प्रयाली पर भी बातें हुईं।

यहाँ हर बड़े-ज़ोटे पत्र के कार्यालय में एक 'कान्फ्रोन्स रूम' होता है, जहाँ प्रतिदिन सबेरे सम्पादकीय विभाग के सदस्य जमा हो कर इस प्रश्न पर विचार करते हैं, कि श्राज का पत्र केता निकला, कोन-कीन समाचार छूट गये, समाचारों के चयन श्रीर शीर्षक लगाने में निया भूलें हुई श्रादि-श्रादि । कुछ पत्रों में सम्पादकीय कान्फ्रोंस दिन में दो बार होती है श्रीर सांध्यकालीन सम्मोजन में श्रान्तिम रूप से प्रभात-संस्करण के लिए श्रावश्यक निर्णय किये जाते हैं। इस बड़े पत्रों में यह भी परस्परा है कि इस कान्फ्रोंस में सम्पादकीय लेख व टिप्पियों के विषय पर भी गीर किया जाता है। यहाँ के पत्रकारों का विचार है कि इस व्यवस्था से पत्रों को रुचिकर बनाने एवं उनका स्तर ऊँचा उठाने में वही सहायता मिलती है।

पत्रकारिता के चेत्र में प्रविष्ट होने के लिए ब्रिटेन में कोई सामान्य प्रणाली लांगू नहीं है। साधारणतः यहाँ जो युवक पत्रकार होना चाइता है, वह पहले प्रादेशिक साप्ताहिक समाचार पत्र एवं दैनिक समाचार पत्र में काम पाने की कोशिश करता है और वहाँ ज्ियर की हैसियत से पत्रकारिता की प्रारम्भिक ट्रेनिंग उसे प्राप्त होती है। इसके बाद रुचि के श्रनुसार धीरे-धीरे संवाद-संग्रह अथवा संवाद-सम्पादन का श्रनुभव प्राप्त कर वह प्रादेशिक दैनिक पत्रों में काम पा जाता है। अपेन्नाकृत श्रधिक प्रतिमा-सम्पन्न एवं कुशायहिद्ध वाला युवक लंदन में श्राकर राष्ट्रीय पत्रों (राजधानी से प्रकाशित होने वाले बड़े पत्रों को यहाँ 'नेशनल पेपर' कहते हैं ) में स्थान पाने की चेष्टा करता है। ब्रिटेन में

किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर श्रधिक महस्व दिया जाता है। राजनीति, श्रर्थशास्त्र, साहित्य, वाणिज्य, खेल-कूद श्रादि विविध विषयों में से किसी एक में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर पत्रों में स्थान पाने में सुविधा रहती है। भाषा की श्रन्छी जानकारी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। श्रधकचरे पत्रकार यहाँ तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकते। शैक्तिक-योग्यता के सम्बन्ध में यहाँ के श्रनुभवी पत्रकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ पत्रकारों का ख्याल है कि श्रप्रजेख, टिप्पणी तथा विशेष लेखों के लिए विश्वविद्यालयों के ऐसे स्नातकों की नियुक्ति से लाभ पहुँचेगा, जो केवल डिप्रीधारी न हों, बिल्क श्रपने विषय के श्रन्छे जानकार हों। उपसम्पादकों के लिए स्नातक होना श्रावश्यक नहीं है। इस सम्बध में एक पत्रकार ने श्रपना दिलचस्प श्रनुभव बताते हुए कहा कि कभी-कभी ऐसे स्नातक भी काम के लिए श्राते हैं जिन्हें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तक ज्ञात नहीं होते श्रीर इसके विरुद्ध कुछ ऐसे गैर स्नानक श्राते हैं, जिन्हें कुछ विषयों की श्रन्छी जानकारी रहती है। यहाँ के श्रधिकांश पत्रकारों का यह ख्याल ठीक ही है कि योग्यता के साथ ही पत्रकारिता में रुचि होने पर ही कोई व्यक्ति इस लेश्न में सफल हो सकता है।

यद्यपि पत्रकारिता के चेत्र में प्रवेश पाने के जिए कोई सुनिश्चित प्रथा न होने की शिकायत भी यहाँ काफी है, किन्तु प्रचितत प्रयाली को इस दृष्टि से श्र<sup>च</sup>ड़ा समभा जाता है कि इससे सुयोग्य, परिश्रमी श्रीर पत्रकारिता में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही इस चेत्र में श्राते हैं।

बिटेन में श्रव पत्रकारों को पहले से श्रन्छा वेतन मिल रहा है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व यहाँ के पत्रकारों की श्राधिक रिश्वित काफी शोचनीय थी, क्योंकि उन्हें कम वेतन मिलता था। १६१४ से पहले प्रादेशिक समाचारपत्रों के सम्पादकीय-विभाग के सदस्यों को केवल ३० शिलिंग प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। १६१७ से १६२१ के बीच वेतन-सम्बन्धी जो समभौते हुए थे, उनके फलस्वरूप लन्दन के पत्रों में काम करने वाले दीन्तित श्रौर श्रनुभवी पत्रकारों को प्रति सप्ताह म पींड म शिलिंग, प्रान्तीय पत्रों में काम करनेवाले पत्रकारों को प्रतिसप्ताह भ पींड १४ शिलिंग, प्रान्तीय पत्रों में काम करनेवाले पत्रकारों को प्रतिसप्ताह १ पींड १४ शिलिंग तथा स्थानीय साप्ताहिक समाचारपत्रों में काम करने वाले पत्रकारों को प्रतिसप्ताह १ पींड १० शिलिंग वेतन के रूप में मिलता था। १६३६ तक लंदन के श्रधिकांश पत्रकारों को म पींड म शिलिंग प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। परन्तु इस समय लंदन के पत्रकारों को १२ पींड प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। परन्तु इस समय लंदन के पत्रकारों को १२ पींड प्रति सप्ताह वेतन भिलता था। १० पींड प्रति सप्ताह वेतन स्वाह वेतन भिलता था। १० पींड प्रति सप्ताह वेतन स्वाह स्वाह वेतन स्वाह स्वाह स्वाह वेतन स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स

मिल रहा है । लंदन के श्रखबारों में टोरीपार्टी के पत्र 'डेजी एक्सप्रेस' के पत्रकारों को प्रायः सब पत्रों की श्रपेत्रा श्रधिक वेतन मिलता है । इस समय ब्रिटेन में किसी भी पत्रकार को साल में ३४० पौंड से कम वेतन नहीं मिलता । सुयोग्य श्रीर श्रनुभवी पत्रकारों का न्यूनतम वेतन १२ पौंड प्रति सप्ताह से श्रिधिक है ।

ब्रिटेन के दैनिक समाचारपत्रों के कार्याजय रविवार को बन्द रहते हैं। उस दिन साप्ताद्विक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं । यहाँ पत्रकारों को करीब दो दिन का साप्ताहिक श्रवकाश प्राप्त होता है। काफी देर तक प्रेप्त श्रीर पत्रकारों के सम्बन्ध में बातचीत कर लेने के बाद जब हम 'डेली हेराल्ड' के सम्पादकीय विभाग में पहुँचे, तो वहाँ शान्त वातावरण में गम्भीरता से काम होता देखा । जिस प्रकार हर उपसम्पादक ग्रापने काम में जुटा हथा था, उसे देख कर हमारे एक साथी ने ठीक ही कहा - खरी मजूरी चोखा काम। दिन श्रीर रात के लिए यहाँ श्रलग-श्रलग समाचार-सम्पादक हैं । उप-सम्पादकों में चीफ-सब ( श्रिधिष्ठाता उप-संपादक ), कापीटेस्टर श्रीर उप-सम्पादक की श्रीणयाँ हैं। कापीटेस्टर संवाद-समितियों तथा श्रपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रेपित संवादों को देख कर हर संवाद पर यह संकेत कर देता है कि उसका 'डिसप्ने' किस प्रकार हो । उसको यह ज्ञात रहता है कि हर पृष्ठ पर कितनी हेडिंगें दो, तीन या चार कालमों में देनी हैं। श्रधिष्ठाता उप-सम्पादक (चीफ सब ) कापीटेस्टर से किसी समाचार को छोड हेने अथवा किस संवाद को कितना स्थान दिया जाय. इस सम्बन्ध में श्रावश्यक परामर्श करता रहता है। उप-सम्पादकों द्वारा तैयार की गई कापियों को स्वीकृत करने, शुद्ध करने अथवा श्रावश्यक श्रालोचना करने का श्रधिकार चीफ-सब को है। श्रीर इसीलिए ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि उप-सम्पादकों की नौकरी श्रधिष्ठाता उप-सम्पादक के हाथ में है । रात्रि के समाचार-सम्पादक तथा प्रेस से श्रिधिष्ठाता उप-सम्पादक का सम्वर्क सदा बना रहता है । संवादों का सम्पादन तथा उन्हें पत्र की नीति के अनुरूप रोचक पोशाक पहनाने का काम उप-सम्पादकों का है। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गलत बातें समाचार में न चली जायें तथा तथ्यों की हत्या न होने पाये !

'डेली हेराल्ड' में बारह 'टेलीप्रिंटर' मशीनें लगी हैं। हमें बताया गया कि संवाद-समितियों द्वारा प्रेषित खबरों में केवल १० प्रतिशत समाचार 'डेली हेराल्ड' के लिए प्रयुक्त किया जाता है धीर शेष ६० प्रतिशत खबरें श्रपने संवाददाताश्रों एवं रिपोर्टरों की होती हैं। हमारे यहाँ धनाभाव के कारण प्रेस ट्रस्ट श्रीर युनाइटेड प्रेस द्वारा भेजी गई खबरों पर ही प्रायः सभी समाचारपत्र श्राध्रित रहते हैं। 'डेली हेराल्ड' के टेलीफोन-कच्च में जिस समय हम पहुँचे, वहाँ दुनिया के कई भागों से खबरें श्रा रही थीं। चित्र-विभाग में हमारी फोटो ली गई श्रोर १०-१४ मिनट बाद उसकी प्रतियाँ हम लोगों को भेंट कर दी गईं। श्राध घरटे से कम समय में ही ब्लॉक तैयार हो जाते हैं।

'डेली हेराल्ड' का सन्दर्भ-विभाग भी काफी श्रच्छा है। यहाँ प्रायः सभी पन्नों में सन्दर्भ-विभाग के महत्त्व पर ध्यान दिया जाता है। इस विभाग की सहायता से तत्काल किसी भी संवाद को श्रच्छे रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तृत करने में सुविधा प्राप्त होती है श्रीर सन्दर्भ-सहित लिखी गई खबरों से पाठकों की जानकारी बढ़ती है। इसी विभाग में विभिन्न देशों के लोकनायकों तथा विभिन्न दलों के प्रमुख नेताशों के कई-कई चित्र भी रखे रहते हैं।

सम्पादकीय विभाग, फोटो विभाग, संवाद-संग्रह-विभाग न्नादि में घूमते समय मैंने यह श्रनुभव किया कि हमारी उपिथिति के कारण किसी विभाग के काम में कोई बाधा नहीं पहुँची; क्योंकि जिस व्यक्ति से बात की जाती, उसे छोड़ कर शेष सभी सदस्य श्रपने-श्रपने काम में लगे रहते। श्रनुशासन-प्रियता श्रीर कर्तव्य-परायणता की यह भावना निश्चय ही प्रशंसनीय है।

संवादाताश्रों की सुविधाश्रों पर यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है श्रीर इसिलए वे भी संवाद-संग्रह के लिए दिन-शात एक किये रहते हैं। यदि समाचार एकत्र करने के सिलिसिलों में कुछ खर्च हो जाय या किसी के साथ होटल में खाना-पीना पड़े, तो यह खर्च कार्यालय से मिल जाता है। श्रावश्यकता पढ़ने पर संवाददाता टैक्सी कर सकते हैं, लेकिन किराया एक पौंड से श्रधिक होने पर बिल जमा करना पड़ता है। बिल-फार्म संवादाताश्रों की टेबुलों पर पड़ा रहता है, जिसमें चार खाने होते हैं,—१. तिथि २. पूर्ण विवरण, ३. घटना, ४. व्यय। निर्धारित सीमा के भीतर खर्च करने पर यह बिल भी तत्काल चुका दिया जाता है। हमारे साथियों में से एक ने पूछा—"श्रगर कोई श्रनावश्यक खर्च करके बिल प्रस्तुत कर दे, तो इसकी जाँच कैसे होती है?" उत्तर मिला—"दत्रकार से कभी ऐसी श्राशा नहीं की जा सकती।" यह सुनकर मुन्ने बड़ी प्रसन्नता हुई।

प्रेस-विभाग में जाने पर छपाई की उत्तम व्यवस्था देख कर इस बहुत

प्रभावित हुए। 'डेजी हेराल्ड' को प्राहक-संख्या श्रव लगभग बीस लाख से कुछ श्रिषक तक पहुँच गई हैं; इसिलए प्रथम संस्करण म्यारह बजे छप जाता है। इस पत्र के कुल पाँच संस्करण निकलते हैं। श्रन्तिम संस्करण लन्दन के लिए रात में साढ़े चार बजे छपता है। हर पेज के ३ मोल्ड होते हैं — ३ ६ मशीनों के लिए श्रोर २ संकट-काल के लिए। जिस समय छपाई शुरू होती है प्रेस सेक्शन में ऐसा मालूम होता है, जैसे श्रांधी चल रही हो।

'डेली हेराल्ड' के संगठन के सम्बन्ध में एक दिलचस्प बात यह है कि टोिस्यों की संस्था श्रोधम्स प्रेस लिमिटेड के इसमें ४१ प्रतिशत श्रोर ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ४६ प्रतिशत शेयर हैं, किन्तु पत्र की नीति निर्धारित करने एवं उसके संचालन का श्रधिकार ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही है । वास्तव में इस पत्र की नीति 'नेशनल लेवर पार्टों' के सम्मेलन इस्रा निर्धारित होती है श्रीर इसकी तथा ट्रेड युनियन कांग्रेस की श्रोधीयक नीति समान है।

'डेली हेरालड' का एक संस्करण मैनचेस्टर से भी निकलता है और इन दोनों कार्यालयों में संवाद-सामग्री के अतिरिक्त चित्रों के आदान-प्रदान की मनोरंजक प्रणालो देख कर हमें अपने पत्रीचोग पर बहुत तरस आया। लंदन कार्यालय में मशीनों में चित्र लगाते ही वे जादू की करामात की भाँति ब्लॉक के रूप में मैनचेस्टर-कार्यालय पहुँच जाते हैं और इस किया में केवल २०-२४ मिनट समय लगता है। विज्ञान के इस सर्जनात्मक पहलू पर कोन सुग्य न होगा?

एक ही पत्र के कार्यालय को श्रन्छी तरह देखने के बाद यह स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं है कि विटिश पत्रों चो से हम पीछे हैं, परन्तु पत्रकारिता का हमारा 'स्तर' विटिश पत्रों से ऊँचा है। कामुकता एवं यौन सम्बन्धी खारें छाप कर हमारे देश के श्रखार श्रानी प्राहक-संख्या बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहते। किन्तु यहाँ के कई पत्रों में जिस रीति-नीति से वासना को उभारने वाली खबरें दी जाती हैं, उसे पढ़ कर मुक्ते बड़ा खेद हो रहा है। 'न्यूज़ श्राफ दि वल्डं' नामक साप्ताहिक पत्र को प्राहक-संख्या करीब मध लाख लाख है श्रीर विटेन के सभी पत्रों से इसका प्रेस-विभाग बड़ा है, पर जिस उंग से इस पत्र में श्रपराध श्रीर यौन सम्बन्धी समाचार, पुलिस श्रदालत की कार्रवाई तथा इसी प्रकार की दूसरी खबरें दी जाती हैं, उनसे जनरुचि विकृत होती है। भारतीय पत्र श्रपनी प्राहक-संख्या बढ़ाने के लिए श्रभी इस कर्दम में नहीं फँसे हैं।

- (१) फिलिप जोर्डन से बातचीत
- (२) 'भाग्य का पत्थर'
- (३) पार्लमेंट
- (४) बिटिश बॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन
- (५) नम्न-तारिकात्रों की कला

श्राज पार्लमेंट देखने के पूर्व हमने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री भी एटली के जन-सम्पर्क-ग्रधिकारी श्री फिलिप जोर्डन से कुछ देर बातें कीं। ये ब्रिटेन के उदार विचारों के एक प्रमुख पत्रकार रहे हैं। उनकी पुस्तक 'रशन ग्लोरी' (रूसी-कीर्ति) में उनके निष्पच विचारों की भाजक मिली थी। श्राज की बातचीत से ऐसा मालूम हुआ कि 'डाउनिंग स्ट्रीट' के कुहरे ने उनके मस्तिष्क को भी ढक लिया है। पेरिस में ब्रिटेन, फ्रान्य, सोवियत रूस श्रीर श्रमेरिका के उप-परराष्ट्रमन्त्रियों का सम्मेलन जर्मनी तथा श्रन्य प्रश्नों पर सोवियत रूस व श्रांग्ल-श्रमरीकी गुट के बीच पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के लिए उन योजनाओं पर विचार कर रहा था. जिनके श्राधार पर उक्त चार बड़े देशों के परराष्ट-मंत्री मिल कर भय श्रीर श्राशंका का वातावरण दर करने के लिए सममीता-वार्ता फिर से शुरू करते, किन्तु पेरिस-वार्ता से यह श्रामास मिलता जा रहा था कि दोनों गुटों में समभौते की कोई श्राशा नहीं है। श्राज फिलिप जोर्डन ने इसी प्रसंग को छेड़ते हुए कहा कि कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे सम्मेलनों को प्रचार का श्रम्न बना देते हैं. जैसे कि सोवियत उप-परराष्ट्रमंत्री श्री योमिको इस समय कर रहे हैं । उनका आरोप यह था कि रूसी परराष्ट्र मंत्री पेरिस-वार्ता से लाभ उठा कर समभौते का रास्ता ढ़ाँढने की श्रपेत्ता सोवियत गुट का प्रचार कर रहे हैं। मुभे इस बात पर श्राश्चर्य हो रहा था कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री के जन-सम्पर्क-ग्रधिकारी श्रीर एक श्रनुभवी पत्रकार सोवियत उप-परराष्ट्रमंत्री पर भ्रामक श्रारोप क्यों कर रहे हैं. जब कि पेरिस में श्रभी समभौता-वार्ता जारी है श्रीर बाकायदा उसके भंग होने की घोषणा नहीं हुई है। एटली के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि वे प्रेस कान्फ्रेंस बहुत

कम करते हैं; शब्दों के कंज्र्स, किन्तु काम में चुस्त हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने नेहरू को 'बातूनी' कहा, किन्तु जानकारी रखते हुए भी शायद वे भूल रहे थे, कि भारत के प्रधान मंत्री के श्वतिरिक्त, दुनिया में शोषण श्रीर साम्राज्य-लिप्सा के विरुद्ध श्रपनी श्रावाज भी नेहरू चुलन्द करते हैं। इसलिए वे एटली की माँति दुनिया की समस्याश्रों पर चुप नहीं रह सकते। फिलिप जोर्डन ने बताया कि हर सातवें दिन ब्रिटिश कैबिनेट की तथा हर पनदृहवें दिन पार्लमेंटरी लेबर पार्टी की बैठकें होती हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य श्रपने कार्यकाल में किसी विषय पर कुछ नहीं लिख सकता, मंत्री की कुर्सी से हटने के बाद ही वह लेखन-कार्य कर सकता है।

जिस समय फिलिप जोर्डन रूस पर कई प्रकार के श्रारोप कर रहे थे, उस समय उन्हीं की पुस्तक 'रूसी-कीत्ति' में विश्वित युद्ध-काल की कुछ बातें स्मरण हो श्राईं। युद्ध-प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त पुस्तक में उन्होंने एक जगह जिखा है — "फ्रांस ग्रीर ब्रिटेन के नेता जहाँ सुदृढ़ फीजी शक्ति के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, वहीं उनकी यह भी इच्छा थी, कि पहले सोवियत रूस को खत्म किया जाय श्रीर बाद श्राराम के साथ हिटलर को।" इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी लिखा है कि फ्रान्सीसी जनरल वेगां के निमंत्रण पर जब १६४० के शुरू में वे सीरिया गये थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि इस जनरल के सदर मुकाम में ऐसे नक्शे टँगे हुए थे, जिनमें यह दिखाया गया था कि बिटिश श्रीर फ्रांसीसी फौजें किस मार्ग से श्रासानी से रूसी सीमा में घुस कर बाकू पर हमला कर सकती हैं। किन्तु आज इन विचारों को भुला कर एटली के जन-सम्पर्क श्रधिकारी जोर्डन रूब पर निराधार श्रारोप करने की कला सीख रहे हैं। मगर यदि उनसे कोई पूछे कि याल्टा, तेहरान श्रोर पोट्सडाम घोषणाश्रों के खिलाफ युद्धकालीन साथी रूस के विरुद्ध, पश्चिमी राष्ट्र श्राज क्यों योजनाएँ तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें शायद उक्त पुस्तक में जिखे गये श्रपने ही शब्द याद न श्रावें, क्योंकि उनसे वास्तविकता प्रइट होगी।

'डाउनिंग स्ट्रीट' से बाहर आ कर कुछ देर हम पार्लमेंट स्कायर में कार से इधर-उधर चक्कर काटते रहे। कल ब्रिटिश नरेश ब्रिटिश महोत्सव के शताब्दी समारोह का समारम्भ करने वाले हैं, इसलिए आज से इमारतों के सजाने का काम शुरू हो गया है। बिकंघम पैजेस से ह्वाइट हाल तक सभी इमारतों पर मंडे जहरा रहे हैं। कामनवेल्थ के आफिस पर राष्ट्रमंडल में शामिल अन्य-देशों के साथ अपना तिरंगा भी जहरा रहा था। ट्रेफलगर स्कायर से वेस्ट. मिनिस्टर तक सरकारी कार्यालयों का जाल विद्या हुआ है। विटेन के इस राजनीतिक और प्रशासकीय केन्द्र-स्थान को द्वाइट-हाल कहते हैं। हेनरी श्रष्टम ने
द्वाइट हाल नामक महल बनवाया था और इसी कारण इस सरकारी चित्र को
'द्वाइट हाल' कहते हैं। ट्यूडरकालीन उस ऐतिहासिक महल का श्रव केवल
वही हाल बचा है, जहाँ हेनरी श्रष्टम दावतें दिया करते थे। हमने शहीदस्मारक भी देखा। दो महायुद्धों में विटेन की रचा के लिए जिन सैनिकों ने
प्राणोत्सर्ग किया, उनकी एएय-स्टुति में यह शहीद-चवूतरा बना है। यहाँ
पहुँचते ही मेरे मन में यह भावना पेदा हुई कि यहाँ साम्राज्य की रचा में मरने
वालों के प्रति इतना सन्मान प्रकट किया गया है श्रीर हमने श्रभी तक स्वाधीनता के श्रहिसात्मक संग्राम में शहीद होनेवालों के लिए श्रखिल भारतीय
स्तर पर कोई स्मारक खड़ा नहीं किया।

वेस्ट मिनिस्टर एवे भी इमारत देख कर गोथिक कला के श्रंमेजी स्वरूप पर खुश होना स्वाभाविक है। इस गिरजावर के इिहास के सम्बन्ध में कई धारणाएँ प्रचलित हैं। परन्तु जो प्रामाणिक तथ्य ज्ञान हुए हैं, उनके श्रनुसार ५०४२ में एडवर्ड-द-कनफेसर ने इसका शिलान्यास किया था। परन्तु उस भवन का कोई भी भाग श्रव शेष नहीं है। इस मिन्दर की जो इसारत श्रव खड़ी है, उसे तैरहवीं सदी में तृतीय हेनरी ने तैयार करवाया था। इसी गिरजावर में बिटिश नरेशों का राज्याभिषेक होता है श्रोर शादियों भी। यहीं बहुत से पुराने वैज्ञानिकों, साहित्यकों, राजनीतिज्ञों, चित्रकारों, मृतिकारों, सेनानायकों एवं राजपरिवारों के व्यक्तियों की समाधियाँ हैं।

परन्तु इस गिरजाघर ने वर्तमान युग में एक नये विवाद से श्रीर भी महस्व प्राप्त कर लिया है। इतिहास-प्रसिद्ध 'कारोनेशन चेयर' (वह सिंहासन, जिस पर विटिश नरेश का राज्याभिषेक होता है) इसी गिरजाघर में है। उसमें वह पत्थर लगा हुश्रा है, जिसे १२६७ में प्रथम एडवर्ड स्काटलैंड के 'सोन' नामक स्थान से उठा ले गये थे। स्काटलैंड के राष्ट्रोय श्रान्दोलन से सम्बन्धित व्यक्ति इस पत्थर को उठा ले जाने के प्रयास में हैं। हाल ही में दो व्यक्ति इस श्रारोप में गिरफ्तार भी किये गये थे।

इस पत्थर को स्काटलैंड में 'भाग्य का पत्थर' कहते हैं। श्रायरलैंड से यह पत्थर स्काटलैंड लाया गया था श्रीर स्काटलैंड के नरेशों के राज्याभिषेक के समय इस पत्थर का 'कारोनेशन स्टोन' के रूप में बहुत दिनों तक इस्तेमाल होता रहा। वहीं से मर० ई० में यह पत्थर 'सोन' ले जाया गया, जहाँ से

## <sup>®</sup>प्रथम एडवर्ड उसे वेस्ट मिनिस्टर के गिरजाघर उठा **ले गये** थे ।

हमारे देशवासियों का ख्याल है कि परिचम में श्रन्थविश्वासी नहीं होते, किन्तु इस पत्थर के विषय में जो कथाएँ स्काटलैंड में प्रचलित हैं श्रीर लंदन में कुछ स्काटलैंड वालों से बातचीत करके मैं जिस नतीजे पर पहुँचा, उससे यह हिद्ध हुशा, कि इस भूखंड में भी श्रन्थविश्वास है। लोगों का ख्याल है कि इसी पत्थर के जादू से स्काटलैंड के राजा छटे जेम्स, प्रथम जेम्स के रूप में इंगलैंड के भी राजा हो गये श्रीर तभी से स्काटलैंड में कहा जाता है कि:—

"यदि भाग्य साथ दे, तो उहाँ यह पत्थर जायगा, उस चेत्र पर स्काट-लैंड का राजा ही राज्य करेगा।"

परन्तु जब इंगलिश नरेश स्काटलेंड पर शासन करने लगे, तो श्रब स्काटलेंड वाले इसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्तरशील हैं। इसे तो वे प्राप्त नहीं कर पाते, पर 'पत्थर लाखो खान्दोलन' से खलवारों को काफी दिलचस्प सामग्री मिल जाती है।

पार्लमेंट के मुख्य द्वार पर लेवर पार्टी के प्रसिद्ध सदस्य श्री उड़ी लायड वयाट ने हमारा स्वागत किया। श्राज ही वे पार्लमेंटरी श्रंडर सेक्रेटरी श्रीर वित्त सेक्रेटरी घोषित हुए थे, वे बहुत प्रसन्न देख पड़ रहे थे। वहीं प्रतिनिधि-मंडल का फोटो लिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के समय नास्ती बमबारों ने पार्लमेंट-भवन पर कई बार बम-वर्षा की छौर १० मई '४१ की रात को कॉमन सभा की इमारत बिलकुल ध्वस्त हो गई थी। पुरानी वास्तु-कला के छाधार पर ही इसका पुनर्निर्माण हुआ है। प्रसिद्ध क्लॉक टावर (घंटाघर) विगवेन के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। यह २२० फुट ऊँचा है और दर्शकों को छपनी छोर छवश्य ही छाकुष्ट कर लेता है। पार्लमेंट के छन्दर प्रविष्ट होते ही ब्रिटिश जाति के संघर्षमय इतिहास के प्रष्ठ छाँखों के सम्मुख खुलने लगे। श्री उड़ी वयाट यह बताते जाते कि यही वह स्थान है, जहाँ हिटिंग्स पर छारोप लगाये गये थे, यह वही स्थान है, जहाँ चार्ल्स को फाँसी दी गई थी—तो उस युग की स्छतियाँ ताजी हो उठीं।

प्रथम चार्ल्स की फाँसी के श्राज्ञापत्र को भी हमने देखा, जिस पर फाँसी के समर्थक सभी सदस्यों के हस्ताज्ञर हैं।

कॉमन सभा की सजावट में सादगी है किन्तु लाई सभा की सजावट

बिल्कुल सामन्ती ढंग की है। लार्ड सभा में जाने के लिए नीचे लाल रंग का कारपेट बिछा है, इस पर उड़ो वयाट ने कहा—"कम्युनिस्टों से पहले यहाँ के लार्डों ने लाल रंग को पसन्द किया था"—इस पर बड़ी हैंसी हुई। लार्ड सभा की रायल गैलरी में बैठने के लिए बड़े टाट-बाट का प्रबन्ध है।

बिटेन के बड़े-बड़े पादरी श्रीर सामन्त लार्ड सभा के रूप में संगठित हुए श्रीर कॉमन सभा में शुरू में छोटे जमींदार तथा नगरों के धनी प्रतिनिधि थे। श्रब तब से दुनिया काफी बदल गई है श्रीर बिटिश पार्कमेंट के ढाँचे में भी बड़े परिवर्तन हो गये हैं, परन्तु सामाजिक व्यवस्था का पुरानापन ही इस भवन की श्राज भी विशेषता है।

श्री उड़ो वयाट ने हमें लंच पर श्रामंत्रित किया था, इसलिए पार्लमेंट-भवन देखने के बाद वहीं कॉमन सभा भवन के एक कमरे में हम प्रीति-भोज में शामिल हुए। इस लंच में टोशे पार्टी के सदस्य श्री जी॰ निकोलसन तथा उदार दल के सदस्य श्री ग्रार॰ होपिकन मारिस भी ग्रामंत्रित थे। खाते समय विविध विषयों पर मनोरंजक बातें होती रहीं । श्री निकोलसन ने श्रपनी पार्टी के नेता श्री चर्चिल को 'बृद्ध शिशु' बता कर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मुँह से चाहे जो कुछ कहें, वे हैं "बड़े निरख़ ज राजनीतिज्ञ।" मुक्ते इस बात पर हाँसी भी आ रही थी. मगर ऐसे अवसरों पर कोई अप्रीतिकर बात नहीं की जाती न ! इसीलिए लंच या डिनर के समय सभी बातें 'हाँ' श्रीर 'ना' की पहेली बन जाती हैं। मैं श्री निकोजसन से यह कैसे कहता कि भारत अथवा जिन एशियाई और अफ्रीका के देशों पर श्री चर्चित आज भी साम्राज्य-वादी प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं, उन्हें इन महाद्वीपों के लोग 'निरखल-हृदय राजनीतिज्ञ' कैसे कहेंगे ? जिस न्यक्ति ने दितीय महायुद्ध के बाद १६४७ में श्रमेरिका जाकर ४ मार्च को फ़ल्टन में भाषण देते हुए एक प्रकार से साफ-साफ सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी के लिए घोषणा की थी. उसे किस प्रकार का राजनीतिज्ञ कहा जाय, इसे मैं भला लंच के समय कैसे कहता !

लंच के बाद हमने कॉमन सभा की प्रेस-गैतारी से सदन की कार्यवाही देखी। कोरिया के प्रश्न पर विवाद चज रहा था। रहा-मंत्री शिनवेज े जस समय अपना कोरिया सम्बन्धी लिखित वक्तव्य पढ़ रहे थे, ठीक उसी समय इस प्रेस-गैतारी में पहुँचे थे। टोरी पार्टी के नेता चर्चित के पास ही उपनेता इंडन टॉगें फैलाये बैठे थे। रहा-मंत्री के वक्तव्य देते समय बोच-बीच में चर्चित

श्रीर ईंडन के श्रतिरिक्त टोरी पार्टी के दूसरे सदस्य सरकार की श्रालोचना करते हए कुछ बोल उठते श्रीर कभी सरकारी तथा कभी विरोधी पत्त से तालियाँ बज उठतीं । श्री शिनवेल ने यह बताया कि कोरिया में लंकाशायर नामक फौजी दस्ते के काफी सैनिक हताहत हुए हैं श्रीर इसी प्रकरण में टोरी पार्टी की श्रीर से माँग की गई कि चीन के खिलाफ समुद्री घेरा डाल दिया जाय, ताकि हांगकांग से हो कर युद्ध के लिए जो महत्त्वपूर्ण चीजें चीन पहुँच रही हैं. वे वहाँ न पहुँच सकें। टोरियों का तर्क यह था कि जब कोरिया में चीन श्रंप्रोजी फौजी दस्तों का सफाया कर रहा है तो उसे युद्धोपयोगी कचा माल क्यों दिया जा रहा है। इस पर शिनवेल ने कहा कि न्यापारी क्या चीजें भेजते हैं, उसका हमारे पास लेखा नहीं है। इस पर चर्चिल ने कहा-"तो इस सम्बन्ध में श्रापके पास कोई सूचना नहीं है ?" मजदूर सरकार के रच्चा-मंत्री ने कहा-"श्रापसे श्रधिक खबरें रखता हूँ"। इस बात पर टोरी सदस्यों ने मेज पीट कर यह चिक्काना श्रारू किया-"वात वापस लो ।" रच्चा-मंत्री श्रपनी बात पर हुद रहे। तब टोरियों ने शोर किया-"इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।" इस पर मजदर दल के सदस्यों ने क्या कहा. यह तो शोरगल के कारण सनाई नहीं पडा. किन्त दो मिनट तक वहाँ एक प्रकार से चिन्न-पों होती रही।

कॉमन सभा में काफी जीवन रहता है। यदि सभी सदस्य उपस्थित हों, तो उनके बैठने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। जिन्हें सीटें नहीं मिलतीं, वे खड़े रहते हैं। लम्बी गहीदार बेंचें सदस्यों के बैठने के लिए हैं। छोटा सा हॉल हैं, जिसमें किठनाई से साढ़े तीन-चार सी सदस्य बैठ सकते हैं, जब कि सदस्य-संख्या ६२४ है। श्री वयाट ने श्राज ही हमें इस छोटे हॉल को दिखाते हुए कहा था—'संसद व्याख्यान देने की जगह नहीं हैं, बिलक विचार-विमर्श की जगह है, इसलिए यह हॉल इतना छोटा है, तािक एक दूसरे की बात सदस्य सुन कर उत्तर दे सकें। परन्तु यह बात जमी नहीं, क्योंकि जब सभी सदस्य श्राराम से बैठ नहीं सकते, तो किस प्रकार वे विवाद में शान्तिपूर्वक भाग ले सकते हैं।

विरोधी श्रौर सरकारी पत्त के बीच में इतनी जगह खाली है, जिससे दोनों तरफ से यदि "तलवारें खिंच जायँ, तो एक दूसरे पर वार न हो सके।" एक समय था जब सचमुच कॉमन सभा में तलवारें म्यान से बाहर निकल श्रातीं थीं; इसलिए बीच की रेखा को किसी पत्त का सदस्य श्रपने भाषण के समय लाँव नहीं सकता। प्रेस-प्रतिनिधियों के बैठने के लिए दूसरी मंजिल में रथान है, जहाँ से सुविधापूर्वक वे सदन की कार्रवाही की रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते।

संसद भवन देख लेने के बाद सरकारी कार्यक्रम के श्रनुसार हम विटिश बॉडकास्टिंग कॉरपेरेशन के पूर्वी भाग—२००, श्रावसफोर्ड स्ट्रीट—गये। इस विभाग के प्रधान एवं श्रन्य श्रधिकारियों से इस संगठन के सम्बन्ध में कुछ देर बातें होती रहीं। भारत, पाकिस्तान एवं लंका के लिए यहाँ से हिन्दी, बंगाली, सिंघली, तामिल, उर्दू श्रीर श्रंग्रेजी भाषाश्रों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। बी० बी० सी० की यूरोपीय सर्विस के श्रन्तर्गत २४ भाषाश्रों में विविध कार्यक्रम प्रसारित करने की व्यवस्था है। रेडियो के व्यापक प्रचलन के साथ ही टेजीविजन भी लोकप्रिय होता जा रहा है श्रोर इसी सम्बन्ध में हमें बताया गया कि विटेन में १४४६ में रेडियों के कुल १ करोड़ २४ लाख २१ हज़ार तथा टेलीविजन के २ लाख ३६ हज़ार ७ सो लाइसेंस लिये गये थे।

युद्ध-काल में ब्रिटेन में टेलिविजन सर्विस बन्द कर दी गई थी, परन्तु १६४६ से पुनः यह चालू हैं। बी० वी० सी० के संगठन के बारे में यह वहा गया कि न तो यह सरकारी विभाग है श्रीर न व्यावसायिक संगठन, मगर इसके साथ ही यह भी सत्य है कि इस पर सरकार और पार्लमेंट का पूर्ण नियंत्रण है। कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी विस्तार के साथ वातें हुई। 'श्रंग्रेजी शिचा' नामक कार्यक्रम से, बी० बी० सी० श्रंग्रेजी भाषा के प्रचलन की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। हमारे देश में भी हिन्दी-शिच्चण के लिए इसी प्रकार का कार्यक्रम श्रपनाया गया है, मगर जिस सुव्यवस्थित चैज्ञानिक प्रणाली से हिन्दी-शिच्चण की व्यवस्था उपयोगी सिद्ध होगी, उसे प्रदृश करने के लिए श्रॉल इंडिया रेडियो, दिल्ली को श्रपनी रीति-नीति में श्रामूल परिवर्तन करने की श्रावश्यकता है।

विटिश श्रख्यारों में श्रकसर बी० बी० सी० की शासन-व्यवस्था शौर नीरस कार्यक्रमों की श्रालोचना होती है । इन श्रालोचनाश्रों में कभी-कभी सत्यांश श्रधिक होता है, परन्तु तमाम बुराइयों के बावजुद इस संगठन से सामृहिक राय बनाने की दिशा में जनता को मदद मिजती है। हाँ, यह बात दूसरी है कि बी० बी० सी० द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से सामृहिक राय सही बनती है श्रथवा गलत । इस सांस्कृतिक संगठन के पत्त श्रथवा विपत्त में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं, किन्तु मैं इस प्रसंग की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक श्रजा विषय है । जेकिन यह मैं जरूर कहुँगा कि बी॰ बी॰ सी॰ ने इस तथ्य को अच्छी तरह समक लिया है कि रेडियो-प्रचार का असर "सुचम एवं अदृष्ट" होता है, और इस तथ्य को दृष्टि में रख कर अपने कार्यक्रमों के द्वारा जनता के विचारों को अपनी नीति के अनुरूप ढालने की दिशा में इस संगठन ने सफलता प्राप्त की है।

शाम को लेडी माउंटबेटन ने हमें 'श्रोवरसीज़ लीग' में चाय पर श्रामंत्रित किया था। मगर इस निमंत्रण के एवं ही एक दूसरे समारोह में शामिल होना मैंने स्वीकार कर लिया था, इसलिए उक्त चाय-पार्टी में मैं न जा सका। रात को हमने वेस्ट एंड की 'हिपोडोम' नामक नाट्यशाला में नम्र तारिकान्त्रों द्वारा श्रमिनीत नृत्य-नाटिकाएँ देखीं । श्रठारह मनोरंजक एवं विनोदपूर्ण घटनात्रों को ले कर जो नृत्य-नाटिकाएँ प्रस्तुत की गई थीं, उन्हें देखने के लिए भीड़ इस कदर जमा थी, कि जिन्हें स्थान न मिला, वे खड़े-खड़े ही श्राकर्षक रंगमंच पर थिरकती नम्न नर्तिकयों को देख रहे थे। पेरिस के जीवन पर ब्यंग्य करके इस नाट्यशाला के संचालक भले ही खुरा होते हों, परन्त कला की श्रपेला नम्न-नारी-सौंदर्य को निहारने के लिए ही श्रधिकांश दर्शक जमा होते हैं। दूर बैठे जो दर्शक नग्न-सौंदर्य को ठीक से नहीं देख पाते थे, वे बार-बार बाइनाकुलर की सहायता से नारी की सुधर श्रीर नम-श्राकृति को देखने में संबग्न थे। दर्शिकाएँ भी श्राँखों पर बाइनाकुलर लगा-लगा कर रंगमंच पर हिलती-दुलती शोख श्रनावृत तारिकाश्रों को देखने में क्यों होड़ लगाये हुए थीं - इसका मर्म तो वे ही जानें, किन्तु रंगमंच की श्राकर्षक शोभा पर वे इस प्रकार मुख्य थीं, कि प्रसन्न मुद्रा में वे श्रपने साथियों को बीच-बीच में चुम्यन का उपहार भी देती जाती थीं !

इन नृत्य-नाटिकाश्रों के कलात्मक पत्त के सम्बन्ध में मैं क्या लिख्ँ, जब कि विटिश महोत्सव के कारण मधुपायी दशकों से भरे हॉल में कुछ भी ठीक से देख सकना या सुन सकना कभी-कभी रूमानी हरकतों के कारण कठिन हो जाता था। कुछ चंचल लड़िकयाँ दर्शकों के पीछे खड़े-खड़े श्रापस में भद्दे मजाक कर रही थीं श्रीर इस मादक वातावरण में सब कुछ देख कर उसे वहीं भुला देना मैंने उचित सममा।

'हिपोड़ोम' से बाहर निकल कर हम कुछ देर तक पिकाडिली में टहलते रहे। २० अप्रमेल को बो स्ट्रीट के मिलस्ट्रेट की श्रदालत में जिन शिकायतों के श्रारोप में कुछ मनचली युवतियाँ पकड़ी गई थीं, उनकी एक पूरी फौज यहाँ देख पड़ी। कोई टैक्सियों के पिछली भाग को पीटती, तो कोई किसी पर्यटक का पीछा करती और यह सब हो रहा था, उस पिकाडिली में, जिस पर लंदन को गर्व है ! जिस सामाजिक-व्यवस्था के श्रन्तगंत सुघर जीवन का निर्माण सम्भव नहीं है, उसमें पिकाडिली का यह कलंक मिट भी कैसे सकता है ? किसी की गरीबी जहाँ किसी की वासना की जलन बुमाने के लिए साधन बने, वहाँ रात में सुरुचिपूर्ण वातावरण पैदा ही कैसे हो सकता है ?

- (१) बिटिश महोत्सव का समारम्भ
- (२) मोम की मूर्तियों की प्रदर्शनी
- (३) पत्रकार की काकटेल पार्टी में

श्राज ठीक ग्यारह बजे सेंटपाल कैथिड्ल से ब्रिटिश नरेश छुटे जार्ज ने 'ब्रिटिश महोत्सव' का समारम्भ किया। बेनीपुरी जी के कारण होटल में बिलम्ब हो जाने से मैं समय से वहाँ न पहुँच सका। बाद मैंने यही तय किया कि श्रब गिरजाघर के श्रन्दर जाना तो किटन है, इसलिए भीड़ के साथ ही इस समारोह को देखा जाय।

जब हमारी कार सँटपाल कैथिड़ल से काफी दूर थी, तभी यह अनुभव हुआ कि कार से आगे बढ़ना किठन है। हर गली, कूचा, सड़क— दर्शकों से खचाखच भरी थी। कहीं तिल रखने की जगह न थी इसलिए कार छोड़ कर हम भीड़ में शामिल हो गये, और उसके साथ बढ़ते-बढ़ते सँटपाल कैथिड़ल के काफी निकट पहुँच गये। परन्तु श्रव आगे बढ़ना किठन जान कर हम भी दूसरों की भाँति किनारे खड़े हो गये। यिद गिरजाघर के अन्दर चले गये होते, तो आराम के साथ बैठने के लिए कुसियाँ अवश्य मिल जातीं, किन्तु लंदन में भीड़ के बीच खड़े हो कर इस समारोह को देखने का अनुभव कैसे प्राप्त होता? एक बार मैंने जब आँख उठा कर चारों और देखा, तो ऐसा लगा कि श्रपने राजा को देखने के लिए जन-समुद्द उमड़ एड़ा है।

ब्रिटेन के जीवन में इतना बड़ा विरोधाभास है, कि उसे देख कर बड़ी हँसी आती है। पुराने इतिहास की बात तो ख़लग है जब ब्रिटिश जनता निरंकुश नरेशों से संघर्ष करके ख़पने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील थी, पर लगभग १४ वर्ष पूर्व जिस देश में इसी नरेश के बड़े भाई को केवल इसलिए गही छोड़नी पड़ी कि तरकालीन प्रधान मंत्री बाल्डविन यह नहीं चाहते थे कि आठवें एडवर्ड मिस सिम्पसन से शादी करें, वहीं ख़ाज मैं अपनी खाँखों देख रहा हूँ कि राजा को देखने के लिए सड़क के किनारे, मकानों के छुजों तथा

छुतों पर खी-पुरुप उमड़ पड़े हैं। आज पहली बार यहाँ धक्कम-धक्का भी खाना पड़ा। गिलयों से भीड़ उमड़ती आती थी और सड़क के किनारे खड़े लोग धक्के खा कर कभी आगे और कभी पीछे खिसकते रहते थे। कुछ युवितयाँ धक्के खा कर खीभ उठतीं, परन्तु कुछ ऐसी थीं, जो भीड़ को चीर कर आगली कतार तक पहुँचने के लिए खुद धक्के दे कर आगे बढ़ने की कोशिश करतीं। एक बार हम चारों ओर से लड़िक्यों के बीच घर गये। इसी बीच मनचले युवकों की एक भीड़ भी पीछे से वहाँ पहुँच गई। कुछ देर वहाँ इतनी धक्कमधक्का हुआ कि आरट्रे जिया से आई हुई कुछ लड़िक्याँ बहुत लुभित हो उठीं। मेरे पास ही खड़ी एक युवती ने नाराज हो कर कहा— "देखिए, इन लड़कों का छिछोरापन! कितने अभद्र हैं ये।" यह सुनते ही लड़कों में से एक ने कहा— "उधर पीछे आप नहीं देखतीं, जहाँ लड़िक्याँ धक्का दे कर आगे बढ़ना चाहती हैं।" वास्तव में भीड़ ऐसी थी कि हर न्यक्ति अपनी-अपनी जगह खड़े होने के प्रयास में विफज़ हो जाता। लोगों के धक्कों से कभी आगे और कभी पीछे हटना ही पड़ता। किन्तु एक बात अवश्य थी कि भीड़ और धक्कमधक्का के अतिरिक्त शोरगुल कम था।

जब महोत्सव का समारम्भ करने के बाद नरेश की सवारी बिकंघम पैजस जाने के जिए जौटी; तो फिर एक बार पुष्पांजिल मेंट करने के जिए लोग यातुर हो उटे। सामन्ती ठाट-बाट के साथ नरेश की सवारी महज की श्रोर जा रही थी श्रीर पुरुष नरेश पर, प्रौदाएँ रानी पर, वृद्धाएँ राजमाता पर व युवितयाँ एजिज़ाबेथ श्रीर मारप्रेट पर फूलों की वर्षा कर रही थीं। जिस समय मारप्रेट पर फूलों की वर्षा हो रही थीं, युवक उछ्ज-उछ्ज कर उसी श्रोर निहार रहे थे श्रीर जब मधुर मुसकान से खिले राजकुमारी के मुख को युवितयाँ देखतीं, तो रह-रह कर "जवजी-जवजी" —िवहार पड़तीं। इसी समय एक बार भीड़ सिमट कर इतने नजदीक था गई, कि पुजिस को भीड़ हटाने के जिए बड़ी मुस्तैदी से काम करना पड़ा। परन्तु ऐसे समय भी खंदन की पुजिस जिस शिष्टता के साथ कर्तन्य-पाजन कर रही थी, वह मैं मुजा नहीं सकता।

राज-परिवार के सदस्यों के चले जाने के बाद प्रधान मंत्री एटली, विरोधी दल के नेता चर्चिल की कार देख पड़ीं। मजदूर दल के नेता एटली की कार व टोरी पार्टी से सहानुभूति रखने वाले चर्चिल की कार रोक कर उन्हें फूलों के गुच्छे भेंट करने लगे।

भाज दो-ढाई घंटे के भोतर कुछ पत्रों के दो संस्करण समारम्भ-

समारोह-सम्बन्धी ताजे से ताजे वित्रों के साथ प्रकाशित हुए। हज़ारों की संख्या में इन पत्रों की प्रतियाँ विक जातीं। हाँकर दौड़-दौड़ कर पत्रों के साथ ही महोस्तव-सम्बन्धी पुस्तिकाएँ ग्रीर ब्रिटिश मंडे बेच रहे थे।

ष्ठाज लन्दन में चतुर्दिक हथें ल्लास की जहर दौड़ रही थी। जिस ब्रिटिश महोस्तव के शतःव्दी-समारोह की चर्चा महीनों पूर्व से ब्रिटेन के बाहर भी फैली थी, ब्राज उनका समारम्भ भी हो ही गया। सड़क पर फूलों की बिक्री हो रही थी। साधन-सम्पन्न श्रंग्रेज श्रीर पर्यटक पुष्पों को खरीदते, किन्तु साधन-शून्य दूर ही से पुष्पों की छटा हसरत-भरी निगाहों से देखते हुए श्रागे बढ़ जाते। डेफोडील, दुलिप्स श्रीर श्राहरिस (पुष्पों के नाम) खरीदने के लिए कुछ बच्चे मचल रहे थे, मगर उनकी माताएँ सममा-बुम्म कर उन्हें श्रागे खींचने का प्रयास कर रही थीं। शायद उनके पास पैसे कम थे!

धीरे-धीरे भीड़ छूँट गई श्रौर हम सेंटपाल केथिड्रिल के पास पहुँच गये, जो लंदन के सुप्रसिद्ध स्थापत्य-कला-विशारद सर किस्टफर रेन के मस्तिष्क की उक्ज है। वास्तव में रेनेसां शैली का यह मन्दिर बिटिश वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है श्रौर किस्टफर रेन की सूम्बब्स का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण। गोथिक शैली से यह भिन्न है। इसी गिरजाघर में लार्ड नेलसन श्रौर सुप्रसिद्ध चित्रकार टर्नर की समाधियाँ हैं।

मैडम तुसाद की विश्वप्रसिद्ध मोम की मूर्तियों की प्रदर्शनी देख कर धाश्चर्य धौर हर्ष—दोनों ही हुआ। इस धाश्चर्य-जनक प्रदर्शनी में साहित्य-कारों, विश्व की महान् विभूतियों, नरेशों, श्राभिनेताश्रों, खिलाड़ियों, योद्धाश्रों तथा विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सैनिकों (जिनमें ३ सैनिक भारत के भी हैं) की मूर्तियों के श्रातिरिक्त एक विभीषिका-कच भी है, जहाँ संसार की सनसनीखें नहत्याश्रों श्रीर कुख्यात अपराधियों के श्रातिरिक्त फाँसी के भिन्न-भिन्न तरीके दिखाने के साथ ही खौलते कड़ाह में जलाये जाने का दृश्य भी दिखाया गया है, इसी कच में लोमहर्षक जेजों के उन भागों को भी दिखाया गया है, जहाँ प्रमुख व्यक्तियों को तड़प-तड़प कर अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।

महान् विभूतियों में महात्मा गांधी की मोम की मूर्ति भी यहाँ है। राष्ट्रमंडल के राजनीतिज्ञों में श्री नेहरू कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्ना साहब खड़े हैं छौर मानवता का महान् शत्रु मलान भी विचित्र वेश-भूपा में इस गिरोह में है। साहित्यकारों की जमात में अंग्रेजी साहित्य के प्रथम कवि चाँसर, सुप्रसिद्ध कवि श्रीर नाटककार शैक्सपियर श्रीर बीसवीं सदी के श्रेष्ठ नाटककार बर्नर्ड शाँ

भी यहाँ मौजूद हैं। किन्तु साहित्यकारों की मूर्तियों को जिस बेतरतीब ढंग से प्रदर्शित किया गया है, उसे देख कर हाँसी श्राई। चाँसर श्रीर शेक्सिपयर के साथ मेकाले, किपलिंग श्रीर वेल्स कन्धा भिड़ाये खड़े हैं श्रीर इस दृश्य को देख कर भी श्रंग्रेज शायद कभी न सोचते होंगे कि चाँसर श्रीर शेक्सिपयर का यह कितना बड़ा श्रपमान है! मुभे तो कुछ मूर्तियाँ श्रित सामान्य एवं निर्जीव लगीं।

भिन्न-भिन्न भागों में यहाँ मोम की करीब ३४२ मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं श्रीर कुछ मूर्तियाँ ऐसी, जो बड़ी सजीव प्रतीत होती हैं। क्रान्ति, कला श्रीर साहित्य के श्रतिरिक्त रूमानी ठाट तथा दिल को दहला देने वाले भयानक हश्यों के साथ ही वह कीतूहल पैदा करने वाला कल भी इस म्यूजियम में है, जहाँ मनोरंजन के लिए भाँति-भाँति के खेल तो हैं ही, किन्तु वे शीशे भी हैं, जिनमें श्रपना चेहरा विचित्र श्राकार का दिखायी पड़ता है। मूर्तियों की गढ़न में व्यक्ति विशेष की वेश-भूषा, मुखाकृति पर इतना ध्यान दिया गया है, कि उन्हें देख कर श्राश्चर्य में पड़ जाना स्वामाविक है।

श्रीमती तुसाद फ्रांस की रहने वाली थीं। गरीबी श्रीर पारिवारिक जीवन की कठिनाइयों से तंग श्रा कर १००२ में वे श्रपने ज्येष्ट पुत्र के साथ श्रपनी मोम की कुछ मूर्तियाँ लिये ब्रिटेन पहुँची श्रीर यहीं विभिन्न भागों में श्रपनी प्रदर्शानयाँ श्रायोजित करती रहीं। उनकी खुत्यु के बाद भी इस प्रदर्शनी में नई-नई मोम की मूर्तियाँ जुड़ती जा रही हैं तथा नये राजनीति ज्ञों श्रीर नई घटनाश्रों को लेकर भी मोम की मूर्तियाँ बना कर श्रीमती तुसाद की परम्परा कायम रखी गई है। जिस श्रीमनव कला को उस कलाक श्री ने श्रपनाया था, वह श्राज इतनी लोक प्रिय हो गई है कि इसे देखे बिना लंदन की यात्रा श्रध्री समभी जाती है।

'डेली हेराल्ड' के कूटनीतिक प्रतिनिधि श्री डबल्यू० एन० ईवर द्वारा दी गई काकटेल-पार्टी में आज पुनः करमीर के प्रश्न पर मीठी श्रीर कड़वी बातें होती रहीं। इस पार्टी में 'डेली हेराल्ड' के सम्पादक तथा कुछ श्रन्य पत्रकारों के श्रतिरिक्त भारतीय सिविल सर्विस के श्रवकाशप्राप्त श्रंग्रेज श्रीर लंदन में रहने वाले भारतीयों में डाक्टर हिंगोरानी भी सपरिवार वहाँ उपस्थित थे।

शाम साढ़े छु: से नौ बजे रात तक मधुपान के साथ विविध विषयों पर बातें हुई, परन्तु बातचीत करमीर पर ही केन्द्रीभूत रही । श्रंग्रेज़ जब यह कहते, कि करमीर के सम्बन्ध में नेहरू की नीति समम में नहीं श्राती, तो इस कुटिल राजनीति पर बड़ा चीम पैदा होता। एक श्रंप्रेज महिला को यह जान कर श्राश्चर्य हुश्रा कि पाकिस्तानी श्राक्षमण से करमीर की रचा के लिए करमीरी मुसलमान श्रपना रक्त बहा चुके हैं श्रोर श्रागे भी बहायेंगे। भारत में श्रंप्रेजी भाषा के भविष्य के बारे में भी बातें हुईं। श्री रंगास्वाभी ने कहा—"श्रंप्रेजी भारत की मुख्य भाषा बनी रहेगी, कुछ हिन्दी वाले जरूर चिल्ला रहे हैं, परन्तु उनकी सुनता कौन है!" इस पर कुछ व्यक्तियों ने मन्द मुसकान से श्रपनी खुशी श्रमिन्यक्त की। मगर एक सुलमे हुए श्रंप्रेज ने कहा — "श्रंततः हिन्दी ही भारत की मुख्य भाषा होगी, क्योंकि वही जनता की ज़बान है।" उसने यह भी कहा कि श्रंप्रेज यही चाहते हैं कि भारत में श्रंप्रेजी शिचा की व्यवस्था किसी न किसी रूप में बनी रहे, ताकि दोनों देश एक दूसरे को सममते रहें।

श्रीमती ईवर ने मुक्तसे पूछा—"श्रमेरिका के सम्बन्ध में श्रापके क्या ख्याल हैं ?" मैंने कहा—"श्रबाहम लिंकन श्रोर वाल्ट ह्विटमेंन के श्रमेरिका को कौन पसन्द न करेगा ?" मेरी प्याली में शेरी उड़ेलते हुए कई बार उन्होंने कहा—श्रमेरिका के लोग बड़े श्रब्छे हैं !" मैंने भी कहा—"वहाँ के लोग श्रब्छे हैं श्रोर किसी देश की जनता बुरी नहीं होती।" तब वे बहुत खुरा नज़र श्राई ।

यहाँ से विदा हो कर जब हम होटल के लिए रवाना हुए, तो मार्ग में एक साथी के आग्रह पर हम एक 'पव' में प्रविष्ट हुए । यहाँ मजदूर और टोरी दोनों दलों के समर्थक मौजूद थे। वे बियर पी कर आपस में बड़ी मनोरंजक बातें करते जाते थे, किन्तु राजनीतिक विवाद के समय भी वे 'पवों' में गाली-गलौज पर नहीं उतरते। यहीं एक निम्न-मध्यम वर्ग का परिवार देल पड़ा। माँ-बाप के साथ दो लड़कियाँ भी वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा—"विषम आर्थिक परिस्थित के कारण वियर के अतिरिक्त और कोई पेय उन्हें सुलभ नहीं।" उन्होंने मुझे एक गिलास बियर पिलाया। साधारण अंग्रेज-परिवार के इन सदस्यों ने जिस मैत्रीपूर्ण ढंग से निष्कपट बातें कीं, उससे यही सिद्ध हुआ कि भूगोल की रेखाएँ मानव-मानव के बीच दीवार नहीं खड़ी कर सकतीं। जिस मावुकता और उन्हास के साथ उस सौम्य मुखाकृति वाली लड़की ने मुझे बियर का गिलास दिया था, वह इस यात्रा की एक अमिट स्मृति है।

- (१) दीच्चित ऋध्यापकों की कमी
- (२) इटन कॉलेज
- (३) स्लाउ का श्रम-कल्याण-केन्द्र

श्राज भोर से ही बूँदाबाँदी हो रही थी। श्राकाश कुहरे से दका हम्रा था। मगर इस इरे मौहम की परवाह किये विना हम साहे स्राठ बजे होटल से स्लाड रवाना हो गये । यह श्रीद्योगिक चेत्र विंडसर रोड पर लंदन से करीब २४ मील दूर है । श्राज पहली बार हमें इंगलैंड के ग्रामीस जीवन की भलक मिली। कुछ साथी कर में सो गये थे छौर कभी-कभी हम उन्हें यहाँ की देहाती दुनिया के मनोरं जक दृश्य दिखाने के लिए जगा लेते। बेनीपुरी जी स्वदेश पहुँचते ही श्रपनी यात्रा सम्बन्धी डायरी प्रकाशित कराने की चर्चा किया करते हैं, इसलिए उन्हें जगा-जगा कर यह दिखाना पड़ता कि खेतों में काम करने वाले उन गरीब श्रंग्रेज़ों को भी देखिए. जो बारिश में परिश्रम के साथ अपने काम पर जुटे हुए हैं। खिले हुए फूलों तथा हरी घास श्रीर फसल से भरी-पूरी धरती. सडकों के किनार बचों की पाँतें. कारों श्रीर बसों का श्राना-जाना - यह सब पर्यटकों के लिए चित्ताकर्षक होते ही हैं। वसन्त ऋा के कारण यहाँ के काले काले वृत्तों का रूप बदल गया है श्रीर हरी पत्तियाँ निकल आई हैं। इस शीत प्रदेश में भी अब प्रकृति का सींदर्य निखर उठा है। लंदन से श्रधिक श्रन्छ। मुक्ते यहाँ का प्रामीण-जीवन लगा। ग्राम बहुत छोटे-छोटे, किन्तु सभी मकान साफ-सुथरे । घरों में बिजली की रोशनी. खिड़कियों पर खुबसूरत परदे । पक्की सड़कें श्रीर यातायात की पूर्ण स्विधा। लंदन की भाँति गाँवों में भी देख रहा हूँ कि शायद कोई मकान ऐसा हो, जिसमें खिड़िकयों श्रीर दरवाजों पर परदे न लगे हों। श्रंप्रेज़ों को पारिवारिक जीवन में गोपनीयता विशेष श्रिय है श्रीर घर की हर खिडकी पर लगे परदे इसी बात का संकेत कर रहे थे। हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ का जीवन बड़ा रहस्यमय है श्रीर इसीलिए शायद यहाँ जासूसी

उपन्यासों की खपत श्रधिक है । हर घर के सामने बाइ या घेरा। टोरी-परम्परा के कारण निजी सम्पत्ति की भावना यहाँ इस प्रकार जोर पकड़े हुए है, कि छोटे-छोटे घरों के श्रागे भी घेरा लगा है।

हमारी कार गन्तव्य स्थान की स्रोर बड़ी जा रही थीं स्रोर एक जगह जब कुछ घोड़े दिखाई पड़े, तो स्रनायास उस स्रोर दृष्टि गड़ गई। लम्बी टाँगों के, पुष्ट रान वाले मोटे-ताज़ घोड़े देख कर मैंने यह समस्म लिया कि क्यों स्रंग्रेज़ों को स्रपने घोड़ों पर गर्व है। रेस-सम्बन्धी एक पुस्तक में मैंने कभी पड़ा था कि बिटेन स्रोर फांस के घोड़े सच्छे होते हैं। सोवियत रूस के कज़ाक प्रदेश के घोड़े तथा स्राची घोड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मगर इन स्रंग्रेज़ी घोड़ों को देख कर एक स्राप्तचर्य सुक्रा कि उनके शरीर से जितनी स्फूर्ति टएक रही थी, उतना ही उनका स्वभाव नियंत्रित मालूम हुसा।

प्रामीगा-जीवन को देखते हुए दस बजे से कुछ पहले हम स्लाउ के शिल्ला-कार्यालय पहुँच गये, जहाँ कुछ देर चेत्रीय शिला-श्रधिकारी से इस द्वीप की शिला-प्रगाली के सम्बन्ध में बातें होती रहीं। उन्होंने संत्रेप में द्वितीय महायुद्ध के पूर्व श्रीर उसके बाद के शिला-प्रयोगों के बारे में बतलाया।

शैचिक-चेत्र में इंगलेंड श्रौर वेल्स में एक प्रकार से विकेन्द्रीकरण की नीति लागू है। राष्ट्रीय शिचा-प्रणाली का विकास जिस रीति से यहाँ हुन्ना है, उसका विश्लेषण करने पर यह प्रकट हो जायगा कि शिचा-मंत्रालय का शैचिक-चेत्र के श्राधारभृत प्रश्नों पर श्रवश्य नियंत्रण है, किन्तु शिचा-पद्धति तथा पाष्ट्रयक्रमों के सम्बन्ध में श्रध्यापकों को पूरी श्राजादी है श्रौर इस मामले में श्रधिकारियों की श्रोर से कोई हिदायत नहीं दी जाती। श्रध्यापक स्थानीय श्रधिकारियों श्रथवा प्रवन्ध समितियों के श्रधीन हैं, परन्तु पारस्परिक सहयोग श्रोर विचार-विनिमय के श्राधार पर शिचा-मंत्रालय स्थानीय प्रशासन एवं प्रवन्ध-समितियों के बीच सम्बन्ध कायम रहता है श्रौर निरीचक एक प्रकार से सम्पर्क श्रफसर का काम करते हैं। उक्त संस्थाश्रों द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक श्रौर टेकनिकल शिचा दी जाती है। श्रौढ़ों के लिए भी इन्हीं संस्थाश्रों द्वारा शिचा की व्यवस्था की जाती है।

शिशु-पाठशालाएँ ( नर्सरी ) काफी लोकप्रिय होती जा रही हैं। इनमें दो से पाँच साल तक के शिशुस्रों को दाखिल किया जाता है। प्राइमरी स्कूलों में यदि शिशु-पाठशालास्त्रों को भी शामिल कर लिया जाय, तो यहाँ दो से ग्यारह वर्ष तक की बालक-बालिकाएँ तथा ग्यारह से स्रठारह वर्ष तक की छात्र-छात्रात्रों को विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूजों में शिक्षा दी जाती है।

स्थानीय प्रशासन तथा प्राह्नवेट प्रबन्ध समितियाँ कला-कौशल की शिचा के श्रतिरिक्त सांध्यकालीन प्रौढ़-पाठशालाखों की व्यवस्था भी करती हैं। १६४४ से स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में प्राह्मरी श्रीर माध्यमिक शिचा के लिए छात्रों से फीस नहीं ली जाती। श्रठारह वर्ष तक की श्रायु के जो लड़के-लड़कियाँ स्कूल नहीं जातीं, उनके लिए श्रीनवार्य पार्ट-टाइम शिचा योजना' लागू है। परन्तु जिन स्कूजों को शिचा-मंत्रालय से श्रार्थिक सहायता मिलती है, उनमें छात्रों से फीस ली जाती है।

बिटेन में श्रव छ।त्र-छ।त्राश्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। १६४४ के शिक्षा-कानून के श्रन्तर्गत 'स्कूल स्वास्थ्य योजना' एवं 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य-योजना' में सामंजस्य स्थापित हो गया है। सभी प्राइमरी श्रीर माध्यमिक स्कूलों के छ।त्र-छ।त्राश्चों के लिए श्रनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा की अयस्था है। डाक्टर श्रीर नर्से स्कूलों में जा कर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीचा करती हैं। किसी छ।त्र का विकास रुक जाने श्रथवा विकास की गति में हास का श्राभास मिलते ही उसकी मनोवैज्ञानिक परीचा के बाद उसकी उचित चिकित्सा की ब्यवस्था की जाती है। हमें बताया गया कि यह सारा काम बढ़ी ईमानदारो श्रीर परिश्रम के साथ होता है। स्वास्थ्य-श्रधिकारी टालने की भावना से कोई काम नहीं करते।

गूँगे-बहरे बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। इस प्रकार के पाँच से सोलह वर्ष तक के सभी लड़के-लड़कियों को पाठशाला जाना जरूरी है।

स्कूलों में सभी बालक-बालिकाश्रों के लिए मुफ्त दूध श्रीर भोजन की व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। शिशु-पाठशालाश्रों में सभी बच्चों को दूध मुफ्त मिलता है। १६४६ से श्रन्य स्कूलों में भी बच्चों को दूध मुफ्त मिलने लगा है, परन्तु मुफ्त भोजन की सुविधा श्रभी केवल ४० प्रतिशत छात्रों को सुलभ है। श्रधिकांश स्कूलों में छात्रों का भोजन तैयार करने के लिए केंटीन की समुचित व्यवस्था है।

ब्रिटेन में दीचित अध्यापकों की कमी से शिचा-मंत्रालय के सम्मुख विषम समस्या उपस्थित है। आबादी बढ़ रही है और यह आशा है कि १६४७ के शुरू में जितने बच्चे इंगलैंड और वेल्स के स्कूलों में पढ़ते थे, उससे १० लाख अधिक १६४३ तक हो जायँगे। युद्ध के पूर्व इंगलैंड और वेल्स के सहायता प्राप्त प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में कुल करीब १ लाख

६० हजार श्रध्यापक थे, जिनकी संख्या १६४६ में २ लाख ११ हजार हो गई थी और श्रनुमानतः १६४४ के शुरू तक लगभग २ लाख ४० हजार श्रध्यापकों की मावश्यकता होगी। शिशु-पाठशालाम्रों के लिए मुख्यतः मध्यापिकाम्रों की श्रावश्यकता है. किन्त उनकी भी कभी है। उक्त श्रधिकारी ने बताया कि शिचित महिलाओं को श्रध्यापन के चेत्र में लाने का प्रयास जारी है। यद के बाद नये शिचा-कानून के श्रन्तर्गत संकटकालीन ट्रेनिंग-कालेजों की व्यवस्था की गई है. जिनमें फीज से विघटित लोगों को ट्रेनिंग दे कर प्राइमरी श्रीर सेकंडरी स्कूलों में श्रध्यापन के लिए भेजा जा रहा है। स्थायी रूप से जो ट्रेनिंग कालेज हैं, उनमें प्रतिवर्ष २३ हजार शिक्षक छात्रों को दीन्तित किया जाता है, जब कि युद्ध से पहले केवल पनद्रह हजार शिल्क-छात्रों को दीचित किया जाता था। हमें एक दसरे सूत्र से मालूम हन्ना कि प्रामर स्कूलों ( माध्यमिक स्कूलों का एक प्रकार ) में प्रे जुएट श्रध्यापकों की बड़ी कमी होती जा रही है श्रीर इसके साथ ही विज्ञान श्रीर गिंखत के श्रध्यापकों की भी कमी हो रही है. क्योंकि विज्ञान ले कर विश्वविद्यालयों में शिचा प्राप्त करने वाले छ।त्र अध्यापन की श्रोर कम वेतन के कारण श्राकृष्ट नहीं हो रहे हैं । जहाँ तक महिला-स्नातकों का प्रश्न है. उनको संख्या भी शिच्छा के चेत्र में गिरती जा रही है। एक श्रध्यापक ने मुक्ते यह भी बताया कि ब्रिटेन में दीचित श्रध्यापकों की कभी श्रव धीरे-धीरे वह रूप धारण करती जा रही है. जो यदि शीघ्र दर न हुई तो ब्रिटेन के सम्मुख दीक्षित श्रध्यापकों का संकट पैदा होगा ।

साधारण नागरिकों के बच्चों के लिए जो प्राइमरी तथा सेकंडरी स्कूल हैं, उनके श्रतिरिक्त श्रभिजात-वर्ग के बच्चों के लिए श्रलग स्कूल हैं जिन्हें 'पब्लिक स्कूल' कहते हैं। सबसे पुराने पब्लिक स्कूल—विनचेस्टर (१३६२) श्रोर इटन (१४४०) हैं। हैरो भी एक सुप्रसिद्ध पब्लिक स्कूल है जहाँ नेहरू जी ने शिचा प्राप्त की थी। मगर श्राज के युग में वर्गों के श्राधार पर इस तरह श्रलग-श्रलग स्कूलों की व्यवस्था जारी रखना निस्सन्देह किसी भी राष्ट्र के लिए श्रपमानजनक है। सभी बच्चों को समान रूप से श्रव्ही शिक्षो की सुविधा प्राप्त होनो चाहिए। यह कौन श्रव्ही संस्कृति है जिसके श्रन्तर्गत धनी वर्ग के बच्चों को श्रव्ही शिक्षा की व्यवस्था श्रलग हो श्रीर साधारण जन समुदाय के लिए श्रलग।

स्कूलों से बी॰ बी॰ सी॰ द्वारा विशेष प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किये जाते

हैं। इस विभाग में अनुभवी शिषा-विशारद कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए रखे गये हैं और विभिन्न अवस्था के बाल हों के लिए अलग-अलग प्रोप्राम बॉडकास्ट किये जाते हैं। 'स्कूल बॉडकास्टिंग कौंसिल' स्कूलों, ट्रेनिंग कॉलेजों और शिषा-अधिकारियों से पूर्ण सम्पर्क कायम रखती है। इस व्यवस्था से कार्यक्रमों को रुचिकर बनाने में कौंसिल को मदद मिलती है।

शिचा-श्रिषिकारी से बातचीत करने के बाद हम सर्वप्रथम एक प्राइमरी स्कूल देखने गये। इस पाठशाला में ४०२ विद्यार्थी श्रीर १२ शिषक हैं। इस स्कूल में भी श्रध्यापकों की संख्या बहु न कम है। बच्चे स्वस्थ श्रीर प्रसन्न देख पड़े। जब हम एक कचा में श्रध्यापिका से बातें कर रहे थे, कुछ बच्चे एक तूसरे को चिढ़ा रहे थे। बच्चों ने हमें श्रपना सामृहिक गान भी सुनाया।

इस पाठशाला के शिशु विभाग — नर्सरी — को देख कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई।

मुख्य प्रध्यापिका ने बड़ी दिलचस्पी के साथ शिशु-गाठशाला के हर विभाग को दिखाया। छोटे-छोटे बस्चे कहीं खिलौनों के साथ खेज रहे हैं; कहीं शिशु के हाथों से तूलिका कागज पर चल रही है थ्रीर शिशु-कल्पना विविध रंगों में उस पर उत्तर रही है तो कहीं फूले में कोई फूल रहा है। कहीं-कहीं वर्णमाला के अध्ययन में वे तल्लीन हैं तो कहीं दीवारों पर रंगे चित्रों को देखने में वे तन्मय हैं। कहीं-कहीं तीन-चार वर्ष के शिशु उधम भी मचा रहे हैं।

स्लाउ चेत्र की शिशु-पाठशालाओं से श्रमिक परिवारों को यह लाभ होता है कि माताएँ अपने दो से पाँच वर्ष तह के बच्चों को इन नर्सरी स्कूजों में छोड़ कर निश्चिन्त हो अपने-अपने काम पर चली जाती हैं और शाम को काम से वापस आ कर फिर अपने शिशु को अपनी गोद में ले ले ती हैं। इस चेत्र के एक सेकेंडरी स्कूल को को भी हमने देखा। वहीं हमने अध्यापकों एवं छात्रों के साथ भोजन किया। हम लोगों के लिए विशेष रूप से चावल और मसालेदार सब्जी तैयार करवायी गयी थी। इस स्कूल में ११ से १४ वर्ष तक की छात्र-छात्राएँ पढ़ती हैं। स्कूल में घूमते समय हमें शोरगुल बिलकुल नहीं सुनायी पढ़ा। वातावरण शिलकुल शान्त था। एक हाँल में कुछ लड़के-लड़कियाँ मृत्यकला सील रहे थे और उस बुरे मौसम में भी ब्यायामशाला में कुछ छात्र ब्यायाम कर रहे थे। इस माध्यमिक पाठशाला के हेडमास्टर विचारों से प्रतिक्रियावादी जान पढ़े, किन्तु अपने काम में पड़ हैं। यहाँ हेडमास्टर को ब्यापक अधिकार प्राप्त हैं। वही पाठ्यकम तैयार करता है, पाठ्य-युस्तकें चुनता है और

उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अध्यापक की नियुक्ति या बर्खास्तमी नहीं हो सकती। हेडमास्टर के छोटे कमरे में विविध विषयों की कई पुस्तकें उनकी देशल पर बिखरी पड़ी थीं। कॉफी पीते समय बातचीत के सिलसिले में पता चला कि अपने दायित्व के प्रति यह प्रधानाध्यापक कितना सजग है। शिचा के चेत्र में यही सजगता छात्रों के विकास में सहायक सिद्ध होती है।

स्लाउ चेत्र के स्कूलों को देख कर हम पुनः विंडसर थ्रा गये। टेम्स नदी के तट पर यह कस्बा बसा हुआ है थ्रीर वर्कशायर का यह केवल एक ख्र-सुरत इलाका ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सबसे पहले हम यहाँ सेंटजार्ज चैपल (गिरजाघर) देखने गये, जो 'लम्ब वास्तुकला' का एक उत्कृष्ट नमूना है। इतिहास की श्रमूल्य निधियाँ इस गिरजाघर में संगृहीत हैं। क्यू इर और स्टुश्चर्यकालीन राजाओं व सामन्तों की तलवार तथा फौजी वर्दियाँ वहाँ हमें देखने को मिलीं। कई श्रंग्रेज़ नरेशों की समाधियाँ भी यहाँ है। श्रष्टम हेनरी श्रोर प्रथम चार्ल्स की समाधि जब हम देख रहे थे, तभी कुछ छात्र-छात्राओं की भीड़ वहाँ श्रा पहुँची। इनके शरीर पर कपड़े श्रच्छे थे श्रोर ये महोत्सव की खुशी में गीत गा-गा कर वहाँ की चीजों को देख रहे थे।

इस ऐतिहासिक गिरजाघर के भिक्ति-चित्रों श्रौर रंगीन चित्रों से जटित खिड़िकयों की शोभा सचमुच प्रशंसनीय है। वास्तव में श्रब यह ईशु-पूजा का स्थान होने के साथ ही एक म्यूजियम भी हो गया है, जहाँ पुरानी वस्तुएँ तथा नरेशों की समाधियाँ देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। परन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ के पादरी ज्यों ही लोगों की भीड़ देखते हैं, उपदेश देने के लिए भट आ पहुँचते हैं और हमारे साथ भीड़ देख कर जब उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया, तब उपदेश सुनने के लिए हमें वहाँ बैठना ही पड़ा।

हमने विंडसर महत्त (विंडसर कॉसल) को भी देखा। यह महत्त एक पहाड़ी पर दुर्ग की भाँति खड़ा है। विजयी विलियम (१०६६ से १०८७) के समय से ही यह परम्परा है कि प्रत्येक ब्रिटिश नरेश यहाँ प्रति वर्ष कुछ समय जरूर निवास करता है।

राजधानी से करीब २२ मील दूर श्रामोद्यमीद के लिए यह गड़ी बनवायी गयी थी। महल में चित्रों का श्रव्हा संग्रह है। सिंहद्वार के सामने कटी-छटी घास के बीच पुष्पों की क्यारियाँ बड़ी मनोरम लगती थीं। नरेश इस महल में नहीं रहते, तब भी रचक श्रपनी-श्रपनी जगहों पर तैनात रहते हैं है जिस समय हम वहाँ पहुँचे, पानी गिर रहा था। दर्शकों की संख्या नगएय थी, किन्तु रचक अपने-अपने स्थानों पर मुस्तैदी के साथ सीधे तने खड़े थे। अंग्रेज़ों में अनुशासन की भावना निश्चय ही सराहनीय है। टेम्स नदी के उत्तरी तट पर इंगलैंड का विश्वप्रसिद्ध पब्लिक स्कूल 'इटन कॉलेज' स्थित है। १८२३ में नदी पर पुल बाँध कर विंडसर और इटन के बीच सम्पर्क स्थापित कर दिया गया था। इटन का कस्वा बिकंघम शायर में है।

१४४० में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी श्रीर इस समय यहाँ लगभग १०० श्रध्यापक दस-यारह सौ छात्रों को शिषा प्रदान कर रहे हैं। इटन कॉलेज भी इस बात का बोतक है कि यह भूखंड परम्पराश्रों का कितना पुजारी है। सभी लड़के श्राज भी यहाँ ऊँचे-ऊँचे हैट (टाप हैट), टेब्बकोट श्रीर इटेन जैकेट पहनते हैं। छुठे हेनरी का जन्म विंडसर महल में हुश्रा था श्रीर उसी ने टेम्स नदी के उत्तरी तट पर इस कॉलेज की स्थापना की थी, क्यों कि यह स्थान उसे बहुत प्रिय था। ब्यू इरकालीन ईंटों से निर्मित इस स्कूल की पुरानी इमारत के कुछ भाग श्राज भी श्रपने मूल रूप में खड़े हैं।

श्रन्य देशों की भाँति विटेन में भी प्राचीन काल के स्कूलों पर धर्म की छाप है। लड़ाइयों के बीच फँसे रहने के कारण छटे हेनरी की रुमान धर्म की श्रोर हो गई थी श्रोर इसीलिए इटन-कॉजेज के गिरजाधर की दीवारों पर उसने छुमारी मेरी की जीवन-सम्बन्धी कई श्राश्चर्यजनक कथाश्रों को चित्रित करवाया है। ये भित्ति-चित्र बहुत ही श्राकर्पक हैं श्रोर इनका रंग श्रभी बहुत फीका नहीं पड़ा है। यहाँ १२-१३ वर्ष की श्रवस्था के छात्र दाखिल किये जाते हैं श्रोर १८ वर्ष की श्रवस्था तक उन्हें शिला दो जाती है। २४ छात्रावासों में विद्यार्थियों के निवास की समुचित ब्यवस्था है। श्रारम्भ में इस कॉलेज में केवल ७० छात्र पढ़ते थे श्रोर श्राज भी प्रतिभा की दृष्टि से सबसे श्रच्छे सत्तर छात्रों को, जिन्हें 'किंग्स स्कॉलर्स' (राजा के छात्र ) कहते हैं, श्रध्ययन के लिए राज्य-कोश से छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं। जिस कमरे में सत्तर छात्रों के साथ इस कॉलेज की नींव पड़ी थी, वह कमरा भी सुरक्ति हैं।

४ दिसम्बर १६४० को जर्मन बमबारों ने इस पब्लिक स्कूल पर भी बम फेंके थे और इस शिच्या-भवन के कुछ भाग नष्ट हो गये थे। प्रथम महायुद्ध में इस कॉलेज से शिचा पाये ११४४ छात्र मौत के शिकार हो गये थे और अपर स्कूल के नीचे उनकी याद में स्मारक बना हुआ है। बहुत-सी डेस्कों पर उन पुराने छात्रों के नाम खुदे हैं, जिन्होंने अध्ययन के अनन्तर जीवन में प्रवेश करने के बाद राजनीतिक, साहित्यिक एवं श्रन्य चेत्रों में यश प्राप्त किया था। किव शेली श्रीर ग्रे ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। वाटरलू के विजेता वेलिंगटन भी इसी स्कूल की उपज थे, जिन्होंने यह उद्गार व्यक्त किया था—"इटन की कीड़ाभूमि में वाटरलू की विजय हुई थी।" इस स्कूल को इस बात का भी गर्व है कि ब्रिटेन के १७ प्रधान मंत्री यहीं के छात्र रह चुके हैं। पुराने राजनीतिज्ञों में वालपोल, ग्लैडस्टन श्रादि भी यहीं के छात्र रह चुके हैं। दुराने राजनीतिज्ञों में वालपोल, ग्लैडस्टन श्रादि भी यहीं के छात्र थे। कॉलेज-पुस्तकालय में कुछ पुरानी श्रमूल्य पांडुलिपियाँ भी हैं। खेल के मैदान बहुत शब्छे हैं। इटन के पास ही 'स्टोक पोग्स' नामक गाँव है, जिसकी कश्रगाह में थौमस ग्रे ने श्रपनी श्रमर 'एल्जी' (मिसेया—दुःखपूर्ण कविता) लिखी थी, जिसका स्थान श्रंग्रेजी काव्य साहित्य में सदा के लिए सुरित्त है। इस श्रमजात-वर्ग के स्कूल में पढ़ने के बाद भी उस किव में उपेचित श्रौर श्रमावग्रस्त जनता के लिए बड़ा दर्द था। इटन कॉलेज को देखने के पश्रात् यहाँ से रवाना होते समय श्राज के युग में भी किव ग्रे का यह उद्गार वहाँ के वातावरण में गूँजता हुश्रा सुनायी पड़ा: "कितने ही पुष्प बिना खिले मुरुका जाते हैं।"

हम फिर विंडसर श्रा गये श्रीर कुछ समय तक उस कस्बे में घूमते रहे । वहाँ गिलियों में इधर-उधर घूमने के बाद यह बात छिपी न रही कि लोग श्रमी तक युद्ध के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये हैं। दुकानों में बिकी कम हो रही थी श्रीर कुछ खियों के रूखे बाल तथा फीके चेहरे उनकी श्राधिक बेबसी का पिचय दे रहे थे। सचमुच युद्ध ने इतनी सामाजिक समस्याएँ पैदा कर दी हैं कि उन्हें शीघ्र सुलमाना कई देशों के लिए किन प्रतीत हो रहा है। २ म् श्रमेंल के 'न्यू स्टेट्समैन ऐंड नेशन' में बारह नये साहित्यकारों ने ब्रिटेन के सभी लेखकों से शान्ति-घोषणा की श्रपील करते हुए श्रपने पन्न में यह लिखा था—"हम लेखकों का यह विश्वास है कि तीसरे महायुद्ध के बाद इमारी सभ्यता शायद ही बची रहे।" लंदन के डॉक चेत्र तथा इन दर्द भरे चेहरों की देखने के बाद इन युवक लेखकों की श्रपील को स्वीकार करने से कीन सहदय व्यक्ति इनकार कर सकता है ? सचमुच पुराने युद्ध के घाव भरने श्रीर नये युद्ध की श्राशंका मिटने पर ही मनहूस वातावरण हूर होगा।

विंडसर के 'कॉसल होटल' में शाम साढ़े छः बजे खाना खाने के बाद 'कम्युनिटी सेंटर' देखने के लिए पुनः हम स्लाउ पहुँचे। करीब बीस लाख रुपये की लागत से इस केन्द्र की स्थापना की गई है। ६४० एकड़ में यह श्रीचोगिक इलाका फैला हुन्ना है। यह चेत्र एक कंपनी के हाथ में है, जो यहाँ श्रीचोगिक प्रतिष्ठानों को बनवा कर उन्हें पट्टे पर उठाने का काम करती है। लगभग २२० फर्में यहाँ श्रद्धार-प्रसाधन सम्बन्धी विविध सामग्री, परदे श्रीर भालर, फर्नोचर, मिठाइयाँ तथा श्रन्य चीजें तैयार करके उन्हें लंदन के बाजारों में बेचती हैं। इस श्रीचोगिक चेत्र में मजदूरों की संख्या करीब २१ हज़ार है। श्रव इसी स्लाउ के श्रीचोगिक चेत्र का श्रनुकरण कर, ब्रिटेन के उत्तर-पूर्वी समुद्द-तट के किनारे-किनारे लगभग चौंतीस श्रीचोगिक चेत्रों में उपभोक्ताश्रों के लिए विभिन्न चीजें तैयार होती हैं।

पूँ जीवादी देशों में ब्रिटेन एक ऐसा देश है, जहाँ प्रानी सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए हर वर्ग के लोगों की सुख-सुविधा पर थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है। इस नीति से श्रयन्तोष जल्दी पैदा नहीं होता. श्रीर इसी जिए ब्रिटेन में घटनाश्रों के इतने उतार-चढाव के बाद भी श्रभी सामाजिक क्रान्ति के उपयक्त वातावरण नहीं पैदा हो रहा है । पूँजीवादी दृष्टिकोण से मज़दूरों की सुख-सुविधा के लिए स्लाड कम्युनिटी सेंटर खुला हुआ है, जिसका उद्देश्य इस संगठन के सेकटरी के अनुसार-'सेवा' है। यह संस्था 'नेशनज की सिख श्राफ सोशज सर्विस' (समाज सेवा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ) से सम्बद्ध है। इस सेंटर में श्रमिकों तथा उनके बालवचीं के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रवन्ध है। नागरिकों को सलाह देने के लिए एक श्रलग कार्यालय है। युद्ध-काल में भरती तथा सुरक्षा-सम्बन्धी दूसरे प्रश्नों की श्रोर जनता का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। परन्तु श्रव समाज सेवी यहाँ श्रमिकों को निजी और घरेलू प्रश्नों पर आवश्यक सलाह देते हैं । जिस समय हम इस केन्द्र के विभिन्न भागों को देखते हुए तालाब के पास पहुँचे, तो वहाँ हमने देखा कि जाड़ों में भी शाम को लडके-लडिक्याँ उत्साह के साथ तर रहे हैं। कुछ लोग मैदान में खेल रहे थे तथा कुछ जोग भवन के विभिन्न भागों में ताश खेत रहे थे, कुछ वहीं बॉक्सिंग ( घँसेबाजी ) का श्रम्यास कर रहे थे।

त्रिटेन के श्रीद्योगिक चेन्नों में प्रायः हर जगह छोटे-बड़े पैमाने पर श्रमिक-रुत्याय-केन्द्र खुले हुए हैं।

स्लाउ से इस ग्यारह बजे रात होटल पहुँचे। श्राज इस यात्रा में पहली बार मैंने थकान श्रनुभव की। किसी प्रकार डायरी में संचित विवरण श्रंकित कर मैं सो गया।

## ५ मई

- (१) निटिश महोत्सव
- (२) नेशनल गैलरी
- (३) 'तीन बहनें'

उमंग श्रीर उत्साह के साथ बूँ दाबाँदी की परवाह किये बिना टेम्स नदी के दिचणी तट पर ब्रिटिश महोत्सव देखने के लिए जब मैं मुख्य द्वार पर पहुँचा, तो काफी भीड़ नजर आई। इस मेजे ने त्योहार का रूप ले जिया है। सौ वर्ष पूर्व १८४१ में विक्शेरिया ने इस महोत्सव की शुरूस्रात की थी श्रीर इस वर्ष इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ लोगों से बातें करिये. श्रखवारों की सुर्खियाँ देखिए श्रथवा जगह-जगह लगे पोस्टरों पर दृष्टि दौड़ाइए-सर्वत्र इसी महोत्सव की चर्चा है। जहाँ ग्राज प्रदर्शनी देखने इम खड़े हैं, वही स्थान द्वितीय महायुद्ध में फाहिस्ट जर्मन बमयारों का निशाना बन चुका है। किन्तु बाइस मास के श्रनवरत परिश्रम से दक्षिणी तट का यह भाग, जहाँ मेला लगा हुआ है, चित्ताकर्षक और लुभावना चेत्र बन गया है। इस प्रदर्शनी की श्रद्धाला ब्रिटेन भर में फैजी हुई है। वसन्त ऋतु के स्वागत में इस देश के भिन्न-भिन्न भागों के लगभग १७०० स्थानों में यह मेला लगा हुन्ना है। परन्तु राजधानी के महोत्सव का श्रपना श्रलग महस्त्र है। मुख्य द्वार से मेले के भीतर घुसते ही एक के बाद दूसरी भव्य चीजें देखने को मिलीं। फव्वारों की छटा देखने के बाद ज्यों ही मैं साथी चमनलाल के साथ श्रागे बढ़ा, एक श्रमिक परिवार ( पति, पत्नी श्रौर उनका शिशु ) की प्रतिमाएँ दीख पढ़ीं। मूर्तियों की गढ़न इतनी श्रच्छी, कि चेहरे के भाव स्पष्ट थे। मूर्तिकार की कल्पना शक्ति श्रीर भावाभिष्यक्ति की समता पर मैं मुख हो गया। इन प्रतिमात्रों से महोत्सव को देखने के लिए नव-स्फूर्ति प्राप्त हुई। सगर चाय पीने के लिए जब हम कहवागृह की श्रीर गये, तो हर कहवागृह के सामने प्रतीचातुरों की लम्बी कतार देख कर मेरा साहस झूट गया । पर, श्रपने साथी के श्राप्रह पर मैं भी 'क्यू' में खड़ा हो गया श्रीर जम्बी प्रतीचा के बाद एक प्याली चाय मिली। शरीर में कुछ फुर्ती श्राई श्रार पैर श्रागे बढ़े।

इस प्रदर्शनी में सब का ध्यान 'ढोम द्याफ डिसकवरी' ( श्रनुसन्धान गुंबज) की श्रोर श्राकृष्ट होता था। श्रलमोनियम का यह गुंबज निश्चय ही स्थापत्यकला का एक ऐसा श्रद्भुत उदाहरण है, जिसे देख कर उन वास्तु-कला विशारदों एवं इंजीनियरों की सुभवूभ का कायल होना ही पड़ा, जिन्होंने इसे बना कर स्वयं वास्नु-कला के त्रेत्र में एक नया श्रनुसन्धान प्रस्तुत किया है। यह गुंबज ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध स्थापत्य-कला-विशारद राल्फ टुब्ज के मस्तिष्क की उपज है। इसका ब्यास ३६४ फुट है श्रोर, इससे श्रिष्ठक चौड़े ब्यास का गुंबज दुनियाँ में श्राज तक निर्मित नहीं हो सका है।

इस प्रदर्शनी में बड़े कलात्मक ढंग से यह दिखाया गया है, कि वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, श्रीद्योगिक एवं प्राविधिक चेत्रों में ब्रिटेन ने श्रपने इतिहास के प्रारम्भ से ग्राज तक कितनी प्रगति की है । वाटरलू ग्रीर वेस्ट मिनिस्टर बिजों के बीच यह प्रदर्शनी लगी हुई है। बीच में हंगर फोर्ट का रेंबवे पुल है और इसी के द्वारा इस प्रदर्शनी को 'ब्रिटेन की भूमि' और 'ब्रिटेन के निवासी' नामक दो भागों में विभक्त किया गया है। 'डोम ग्राफ डिसकवरी' में ब्रिटिश जाति के साहसपूर्ण कार्यों श्रोर खोजों पर प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम हमने उस कत्त को देखा, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है, कि ब्रिटिश द्वीप कैसे बना, किस प्रकार विभिन्न युगों में इसका विकास हन्ना श्रीर जंगली श्रवस्था से सभ्यता के यग में प्रविष्ट होने तक किन-किन मंजिलों से इसे गुजरना पड़ा । यातायात कत्त में जाते ही यह प्रकट हुन्ना, कि जल, स्थल श्रीर वायु-मार्गों से ब्रिटेन किस प्रकार विश्व के विभिन्न भागों से सम्बन्ध स्थापित रखे हुए है। यहाँ यातायात सम्बन्धी साधनों के विभिन्न रूपों की श्राकर्पक प्रदर्शनी देखते ही बनती थी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के चमत्कार-पूर्ण श्राविष्कारों के देखने के साथ ही डेक, कक श्रीर जिविंग्सटन की साहस-पूर्ण समुद्री यात्राश्चों का चित्रण देख कर ब्रिटिश दर्शकों के मन में उत्साह की भावनाएँ पैदा हो रही थीं।

डायरी में इस विराट महोत्सव का शब्द-चित्र प्रस्तुत करना भी सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ मनोरंजक स्फुट चित्रों को श्रंकित करने का प्रलोभन मैं कैसे संवरण कर सकता हूँ। गृह-सजाकत्त में छोटे से छोटे श्रोर बड़े से बड़े मकान को सजाने के लिए नई से नई प्रणाली का ब्यावहारिक स्वरूप देखने के लिए स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। श्रब्छे गृहों को सजाने की प्रणाली देख कर कुछ महिलाओं के चेहरे पर अतृस लालसा की रेखाएँ लिंच आई थीं और वे अपनेअपने पितयों अथवा साथियों को सकसोर-सकसोर कर विविध प्रकार के फर्नीचर
तथा सजा-प्रसाधन की सामग्री दिखला रही थीं। साहित्यिक कत्त में ब्रिटिश
किवयों, लेखकों, नाटककारों और आलोचकों की तस्वीर तथा पुस्तकें प्रदर्शित
थीं। इस कन्त की एक विचिन्नता यह भी थी, कि ब्रिटेन के श्रेष्ठ किवयों की
कुछ पंक्तियाँ ध्वनि-विस्तारक-यंत्रों से सुनायी जाती थीं और दर्शक बड़े चाव
से सुनते थे। राष्ट्र-मंडल सम्पर्क विभाग में ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल में शामिल
राष्ट्रों से अपने रिश्ते को प्रकट करते हुए यह बताया है, कि किस प्रकार
"लोकतंत्रवाद" के विकास में उसने सहायता की है। इसी कन्त में एक अंग्रेज़
महिला ने तिरंगे मंडे की और मेरा ध्यान आकृष्ट करते हुए मुससे पूछा—
"अब आप आजाद हैं, हमें बुरा तो नहीं समस्तते ?" मैंने उत्तर दिया "आज़ाद
तो सबको होना ही चाहिए और इन्सान इन्सान से क्यों नफरत करे।"

जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है यह महोत्सव वास्तव में जीवन के विभिन्न चेत्रों में ब्रिटिश जाति के सफल कार्यों का एक प्रकार से लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। नृत्य श्रीर संगीत के लिए एक बहुत ही भव्य रंगशाला भी इसमें बनी हुई है।

लन्दन पहुँचने के बाद से टोरी पार्टी के पत्रों में इस मेले के विरुद्ध बहुत-सी ऐसी खबरें पढ़ने को मिली थीं, जिनसे यह ध्विन निकलती थी कि महोत्सव सफल न होगा, किन्तु श्रव उन्होंने भी श्रव यह लिखना श्रुरू कर दिया है कि इसके सफज हो जाने की श्राशा है। श्राज की भीड़ देख कर इसमें कोई सन्देह नहीं रहा, कि धीरे-धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती जायगी। पर टोरी पत्रों की इन श्रालोचना से हम श्रवश्य सहमत हैं, कि जलपानगृहों की समुचित व्यवस्था नहीं है।

जिस समय हम मेले से बाहर निकले, शाम हो गई थी श्रीर विजली की रंग-बिरंगी रोशनी ने प्रदर्शनी को नई दुलहिन का रूप दे दिया था। टेम्स के उत्तरी तट पर पहुँचने के बाद जब मैंने फिर एक बार दिख्णी तट की श्रीर देखा, तो महोत्सव के फलस्वरूप जगमग दीपोत्सव की छटा देख पड़ी। श्रीनिश्चत अन्तरराष्ट्रीय परिस्थित में ब्रिटिश मेले का यह 'शताब्दी-समारोह अवश्य ही भव्य रहा श्रीर इसे देख कर ब्रिटिश-जाति को समभने में मुभे बड़ी आसानी हुई—यही क्या कम है।

ब्रिटिश महोत्सव देखने के पूर्व भाज मैंने ब्रिटेन के सर्वोत्कृष्ट कला-

संग्रहालय—नेशनल गैलरी—में ब्रिटेन भीर यूरोप के महान् शिल्पयों की कला-कृतियों को देख कर शंग्रे में के इस दावे को स्वीकार कर लिया, कि यह कला-मिन्दर श्रन्ठा है। १८२४ में श्रइतीस चित्रों के संग्रह से इस 'कला-कल' का कार्य श्रक हुआ था और इसके तीस कमरों में दो इजार चित्रों को देख कर रंगों की रुचिर गहराई में मन इस प्रकार दूव जाता है कि यहाँ से बाहर आने की इच्छा नहीं होती। शंग्रे ज शिल्पयों के श्रतिरिक्त इतालवी श्रीर उच कलाकारों की कई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ यहीं मुसे देखने को मिलीं। कुछ स्पेनिश श्रीर फोंच शिल्पयों की श्रच्छी कलाकृतियाँ मी इस संग्रहालय में हैं। नेशनल गैलरी की महत्ता इसी बात से श्राँकी जा सकती है, कि 'मोनोलिज़ा' के श्रमर चित्रकार ल्यो-नार्दी-विश्री की कुछ श्रमूल्य कृतियाँ भी यहाँ हैं श्रीर विश्वप्रसिद्ध शिल्पी माइकेल एंजिलो की कला का दर्शन भी यहाँ हैं श्रीर पश्च महान् कला-संग्रहालय है—इसमें कोई सन्देह नहीं। मानव-भावनाश्रों एक महान् कला-संग्रहालय है—इसमें कोई सन्देह नहीं। मानव-भावनाश्रों एवं चित्रकता की विविध शैलियों के श्रध्ययन का यह कला-मन्दिर एक श्रच्छा साधन है।

नेशनल गैजरी में विभिन्न शैलियों के प्रवर्तकों तथा श्राचायों की कलाकृतियाँ देख-देख कर नये चित्रकार श्रपती कलाकृतियों के लिए प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। महोत्सव के कारण दर्शकों की भीड़ श्रधिक थी, किन्तु कमरे बड़े-बड़े हैं श्रोर शैली तथा काल पर ध्यान रखते हुए चित्रों को इस प्रकार लगाया गया है, जिससे दर्शक सुविधापूर्वक उनको देख सकें। कमरों के बीच में सोफे पड़े हैं, जिन पर बैठ कर श्राराम से चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा जा सकता है।

कल स्विस कॉलनी में एक युवक चित्रकार ने मुक्ते बताया था, कि इटली और हालैंड के बाहर इन देशों के विश्वविख्यात चित्रकारों की कृतियों का जितना अच्छा संग्रह नेशनल गैजरी में है, उतना अच्छा कहीं भी ग्रहीं है और उसका कथन आज मुक्ते सत्य प्रतीत हुआ। उन्नीसवीं सदी के पूर्व यूरोप के हर देश में चित्रकारों अथवा मूर्तिकारों को नरेश, सामन्त एवं आभिजात वर्ग के लोग अथवा धार्मिक संगठन अपने यहाँ चित्रकारों के लिए तियुक्त कर लेते थे और इसी के फलस्वरूप पुराने चित्रों का आधार मुख्यत: पौरागिक कथाएँ अथवा धार्मिक कहानियाँ हैं। उन्नीसवीं सदी तथा उसके बाद कला-सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन हुए और उसका प्रभाव चित्रकला एवं मूर्तिकला

पर पड़ा। फोटोग्राफी के विकास के साथ प्राकृतिक दृश्यों के चित्रांकन की स्रोर भी शिल्पी साकृष्ट हुए। यद्यपि इस संग्रहालय में तेरहवीं से उन्नीसवीं सदी तक के योरपीय चित्रों का ही ऋच्छा संग्रह है, किन्तु इसे देखने पर उक्त कथन की सार्थकता सिद्ध हो जायगी।

सन्नहथीं सदी के सुप्रसिद्ध चित्रकार रूबेन्स के 'जजमेंट श्राफ पेरिस' नाम ह चित्र को देखने में जिस समय मैं तल्लीन था. उसी समय एक विदेशी पर्यटक को एक अंग्रेज़ यह समभाने की कोशिश कर रहा था, कि अंग्रेज़ फ्रांस वालों के मुकाबले कला के चेत्र में पीछे नहीं हैं श्रीर दूसरे महायुद्ध के बाद म्यजियम देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उक्त चित्र में रूबेन्स ने भावाभिन्यक्ति के साथ ही मांसल सोंदर्य के चित्रांकन में जिस श्रदुसुत प्रतिभा का परिचय दिया है, उसे देख कर मैं चिकत रह गया। भित्ति-चित्रों के बनाने में रेफेल को बड़ी सफलता निली है श्रीर नेशनल गैलरी में इस कलाकार की कई बहमल्य कृतियाँ संगृहीत हैं। रेफेल एथेन्स की विचारधारा से प्रभावित था। ग्रीक-कला के कुछ नमूने भी मुम्ने यहाँ देखने को मिले। उच चित्रकार जॉन बान श्राइक के 'प्रनोखिफनी श्रीर उसकी पत्नी' नामक तैल-चित्र ने मुक्ते इस दृष्टि से प्रभावित किया, कि पन्द्रहवीं सदी के इस चित्रकार ने धार्मिक चित्रों की अपेचा दैनिक जीवन सम्बन्धी विषयों की अपनी कला का आधार बनाया । इसकी कला में यथार्थवाद का पुट है । राज्याश्रय में जिस कला का विकास हुआ, उसमें रति-विषयक चित्रों की प्रधानता अस्वाभाविक नहीं है। शिल्पी ग्युदो रेनी का 'रित का श्रङ्कार' नामक चित्र यद्यपि रेफेल की शैली का श्रनुकरण मात्र है, किन्तु यह श्रनुकरण भी प्रशंसनीय है। कलाकार टीशियन के 'टच मी नाट' नामक चित्र में ईसा श्रीर मेरी मैग्डाबेन की भावुक मुद्रा से प्रभावित होने के साथ ही मैं शिल्पी के रंगों की गहराई में इब गया। इस चित्र को देख कर टीशियन के सम्बन्ध में विकियम हैजलेट की यह उक्ति सत्य मालूम हुई, "इसके चित्रों में चिन्तनशील सिर ही नहीं देख पढ़ते, बिल्क स्पन्दनशील शरीर भी देख पहते हैं।" हालविन और गोया के पोट्टेंट देखने के लिए दर्शक इतनी भीड़ लगाये थे, कि मैं उन्हें ठीक से न देख सका। कान्सटेनज नामक शिल्पी ने प्राकृतिक दृश्यों के चित्रांकन में शानदार सफलता प्राप्त की है। मैं विक्टोरिया ऐंड भ्रातबर्ट म्युजियम में इसके कुछ चित्र पहले देख चुका था । यहाँ भी इस कलाकार की कुछ अच्छी कृतियाँ संगृहीत हैं, जिनमें इंगबैंड के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को देख कर बढ़ा सुख प्राप्त हुआ। सच तो यह है, कि यहाँ योरप के प्रायः सभी प्रतिनिधि शिल्पियों की कृतियाँ देखने को मिलीं, इसलिए किनका नाम गिनाऊँ श्रीर किनका नाम छोड़ूँ। इस कला-संग्रहालय को देख कर हमें रूसो के इस कथन में श्रवश्य रुन्देह हुआ, कि "ब्रिटेन केवल बनियों का देश है।"

श्राज रात में साथी चमनलाल व हजा-परिवार के साथ एल्डविच थियेटर में मैंने सुप्रसिद्ध रूसी नाटककार एवं कथाकार शेखोव द्वारा लिखित 'तीन बहनें' नामक नाटक देखा । शेखोव की रचनाइँ मुझे पसन्द हैं, इसलिए इस नाटक को देखने की लालसा प्रवल थी। रंगशाला दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। इस रूसी नाटककार ने श्रात्याचार श्रीर पीड़ा के गर्भ से उदय होनेवाले जिस सुखद भविष्य की श्रीर संकेत किया है, वही उसकी महान देन है। इसके नाटकों में श्राश्चर्य में डालने वाली घटनाएँ नहीं हैं, कथाश्रों का तारतम्य नहीं है: परन्त 'उनमें सत्य को श्रभिव्यक्ति है और इसीलिए असके नाटकों में भिन्न-भिन्न पात्र श्रलग-ग्रलग सोचते हैं। शेखोव के नाटक वातावरण प्रधान हैं। अन्छे श्रीर बुरे पात्रों की श्रलग-श्रलग श्रेशियाँ नहीं हैं। इसीलिए इस नाटककार के नाटकों को सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत करना सरल काम नहीं है। बिखरे पुष्पों को एक सूत्र में पिरोने से जैसे आकर्षक माला तैयार हो जाती है. उसी प्रकार शेखोव के नाटकों में भिन्न-भिन्न दृष्टि से सोचने वाले पात्रों को एक सुत्र में पिरोना ही प्रोड्यूसर का मुख्य कर्तव्य हो जाता है। किन्तु 'तीन बहनें' को देखने पर ऐसा लगा, जैसे दृश्यों का सामंजस्य स्थापित करने में सुयोग्य शेड्यूसर श्री पीटर ऐशमीर असफल रहे। तीन बहरें - श्रोलगा, माशा श्रीर श्राइरीना की भूमिका में क्रमशः कुमारी सोलिया जॉनसन, क्रिमारी मारग्रेट लाइटन श्रीर रेनी एसाशन काम कर रही थीं; तीनों बहुनों के भाई की पत्नी को भूमिका में कुमारी डायना चर्चिल ! मुक्ते डायना चर्चिल का और बेटरी कमांडर वर्शनिन की भूमिका में राल्फ रिचार्डसन का श्रभिनय विशेष पसन्द श्राया।

तीनों बहनों की मनःस्थिति से नाटककार ने यह प्रकट किया है, कि जारशाही के कारण रूस की स्थिति इतनी शोचनीय हो गई थी, कि कोई इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता था। तीनों बहनों का हाल ही यही था। उनमें एक मास्को जाने का सपना देखती है और दो जीवन में जो नहीं करना चाहतीं, वही उन्हें करना पढ़ता है। वर्शनिन अपने पारिवारिक जीवन से क्रांत है, परन्तु कठिनाह्यों के बीच आगे बढ़ते हुए वह कह उठता है—"समय

भ्राएगा, जब सब कुछ बदल जायगा भ्रौर नई पीढ़ी के लोग हमसे श्रच्छे होंगे।" इसी सुखद कल्पना को ले कर हम भी रंगशाला से बाहर निकले।

एक दर्शक ने मुक्तसे कहा—"शेखोव के नाटकों को देखने से बढ़ा दर्द पैदा होता है।" परन्तु मेरी राय बिलकुल भिन्न थी। मैंने कहा—"पीड़ित वर्ग को सुखद भविष्य का संदेश भी शेखोव के नाटकों से प्राप्त होता है। विवशता श्रीर दुख पीछे छूट जाते हैं। जिस नई दुनिया की श्रोर शेखोव संकेत करता है, उसमें इनके लिए कोई स्थान नहीं है।"

म्राज सोते समय शेखोव के वे शब्द रह कर याद रहे थे—"समय म्राएगा, जब सब कुछ बदल जायगा म्रोर म्रगजी पीदी के लोग हमसे म्रन्छे होंगे।"

- (१) मंगलकारी राज्य के आदर्श की हत्या
- (२) पेटीकोट लेन में जागरूक श्रमिक से भेंट
- (३) 'मैन ऐंड सुपरमैन'
- (४) कहीं केलि-कीड़ा श्रौर कहीं जीवन में बेकली !

लन्दन के वेस्ट एंड की मलक यहाँ आने के बाद रोज ही मिलती रहती है, परन्तु ईस्ट एंड के लोगों से—उन लोगों से, जो ब्रिटेन के शोषित और प्रताइत वर्ग के अंग हैं और जिनके परिश्रम तथा बिलदान पर वेस्ट एंड के लोग मजे करते हैं —मिलने के लिए मैं आतुर था।

जलपान के बाद ज्योंही मैं कमरे में पहुँचा, महेश जी एवं साथी चमनताल भी श्रा गये। कुछ देर बाद साथी चमनलाल के साथ हम घूमने निक्त । महेश जी किसी से मिलने चले गये।

श्राज ईस्ट एंड जाने के पूर्व कुछ ऐसे छात्रों से भेंट हुई, जो एटजी-सरकार के समर्थक होते हुए भी इस बात की श्रालोचना करते रहे, कि हथियारवन्दी की नीति श्रपनाने के कारण ब्रिटेन में समाजवाद खतरे में पड़ गया है। नये बजट से मुद्रा-स्फीति श्रीर बढ़ने की श्राशंकर पैदा हो गई है— इसका दुष्परिणाम निम्न-मध्यवर्ग तथा मजदूरों को भोगना पड़ेगा। समाज-सेव:-सम्बन्धी योजनाश्रों की उपेचा करके मजदूर सरकार ने श्रव श्रमेरिका के इशारे पर जो पुनश्शक्षीकरण सम्बन्धी नीति श्रपना ली है, इससे मंगलकारी राज्य के श्रादर्श से श्रव वह एक प्रकार से च्युत हो गई है। श्रर्थ-शास्त्र के एक विद्यार्थी ने कहा कि हो सकता है मजदूरी बढ़ जाय, किन्तु इसका श्रसर भी यही होगा, कि मुद्रा-प्रसार का रोग तेजी से बढ़ेगा श्रीर इसका कुप्रभाव उन-पर पढ़ेगा, जो वृद्धावस्था की पेंशन पाते हैं।

नास्तव में यहाँ की जनता नये बजट के कारण श्रपने भविष्य को सशंक दृष्टि से देख रही हैं। लंदन में श्रव तक टोरी-पार्टी के जितने समर्थक सुक्ससे मिले, उनसे बावचीत करके में इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि वे इस स्थिति को सत्ता हथियाने के लिए लाभजनक समक रहे हैं। टोरी-विचार के लोगों का अनुमान है, कि मजदूर सरकार ने जो उलक्षनें पैदा कर दी हैं, उन्हीं में वह स्वयं फँस जायगी और अगले श्राम चुनाव में इसी गलत नीति के कारण उसे पराजित होना पड़ेगा। में इन बातों को सुन कर इसलिए चिन्तित हो उठा हूँ, कि क्या ब्रिटेन की जनता ने जिस श्राशा से मजदूर दल को युद्ध के बाद चुनाव में विजयी बनाया था, वह निकट भविष्य में टोरियों के हाथ में सत्ता श्राने पर निराशा में परिवर्तित हो जायगी। किन्तु भविष्य के सम्बन्ध में इतना हताश भी क्यों हन्या जाय ?

ईस्ट एंड के विभिन्न भागों का चक्कर काटते हुए हम जिस समय 'पेटीकोट लेन' के पास पहुँचे, तो वहाँ हमें लखनऊ के नक्खास-सा दृश्य दिखाई पड़ा। सड़क के दोनों थ्रोर दुकानें थ्रोर खरीदारों को भीड़ हतनी, कि एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने में ४-१० मिनट का समय लग जाता। निम्न-मध्यवर्ग तथा मजदूर-वर्ग के ख्री-पुरुष श्रपनी-श्रपनी इच्छा के श्रनुकूल चीज़ें खरीदने में व्यस्त थे, थ्रोर कई देशों के पर्यटक बड़ी दिल्लचस्पी से इस बाज़ार को देख रहे थे। रविवार के दिन ईस्ट एंड के पेटीकोट लेन में हर माल के खरीदार उसी प्रकार जमा होते हैं, जिस प्रकार प्रति रविवार को लखनऊ के नक्खास बाजार में भाँति-भाँति की सूरतें दिखाई पड़ती हैं। श्रन्तर केवल यही है कि नक्खासवाली गन्दगी इस बाजार में नहीं है।

बाजार का दृश्य यह है कि कहीं मजदूरों के बच्चे खिलोनों के लिए मचल रहे हैं श्रीर उनके माँ-बाप सस्ते से सस्ते खिलोने उन्हें खरीद्वा रहे हैं श्रीर कहीं नये-पुराने कपड़े खरीदने के लिए लोग टूट पड़े हैं। श्रीर उधर दो युवितयाँ नकली मोती की मालाएँ बार-बार उठातीं श्रीर हर एक की कीमत पूछ इस ढब से रख देतीं, जैसे सारी श्राकांचाएँ बिखर गई हों।

चारों त्रोर शोर गुत था त्रौर छोटी-छोटी दुकानों पर खड़े-खड़े सामान बेचनेवाली महिलाएँ या पुरुष कभी-कभी प्राहकों को बुला-बुला कर बड़े दिलचस्य ढंग से सामान दिखा कर खरीदने का त्राग्रह करते। मोल-तोल करते हैं त्रौर नहीं भी करते। यहाँ चीजें कुछ सस्ती मिलती हैं। इसलिए सैंकड़ों खरीददार चीजें खरीदने में न्यस्त थे।

एक तो ब्रिटिश महोत्सव का श्रवसर श्रीर दूसरे श्राज सूरज तेजी से चमक रहा था, इसिलए यहाँ काफी भीड़ थी। लगभग दो घंटे तक इस बाजार में घूमने के बाद ज्यों ही हम वहाँ से बाहर निकले, एक श्रथेड़ मजदूर ने पूछ ही तो दिया-"श्राप भारतवासी हैं न ?"

"हाँ, परन्तु यह श्रापने जाना कैसे ?"

"जहाजों पर काम करते-करते कई देशों के निवासियों को पहचानने में मैं कभी भूल नहीं कर सकता। पसन्द श्राया लंदन का यह हिस्सा?"

मैं श्रसमंजस में पड़ गया कि क्या कहूँ। परन्तु जब मैंने यह कहा— "मुक्ते श्रापका देश बहुत पसन्द श्राया"—तो उसकी बांक्टें खिल उठीं।

एक श्रनुभव बिटिश नागरिकों के सम्बन्ध में मेरा यह भी हुआ है, कि जिससे भी यह कहिए कि "आपका देश बड़ा श्रन्छा है तथा लोग भले हैं", तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। देश-प्रेम इनमें कूट-कूट कर भरा है।

मगर वृद्ध ने फिर कहा—"मैंने तो श्राप से इस चेत्र के बारे में पूड़ा था।" मैं फिर द्विविधा में फँस गया। बात टालने की गरज़ से मैंने कह दिया—"एक न एक दिन इस चेत्र में परिवर्तन के बीज श्रंकुरित होंगे ही।" इस पर गम्भीर मुद्रा में श्रीमक साथी ने कहा—"सेंटपाल का गिरजाघर तो श्राप देख ही चुके होंगे, तो यही समिक्तये कि चर्च की भाषा में यह भाग नरक है श्रीर वे राजसदन, वह ह्वाइट हॉल, वह पिकाडिली सर्कस श्रीर संचेप में वेस्ट एंड स्वर्ग हैं, उसी स्वर्ग के देवताश्रों ने श्रापके देश को लूटा, जरा उसे भी देख लीजिएगा।" इसके बाद मैं उससे यह न कह सका कि मैं २, पार्क स्ट्रीट (वेस्ट एंड) में ठहरा हूँ।

मेरे श्राग्रह पर उस ईमानदार श्रंग्रेज़ श्रमिक ने मेरे साथ कॉफी पी। बाद में बड़ी श्रद्धा के साथ मैंने उससे हाथ मिलाया श्रीर वहाँ से टैक्सी द्वारा सोधे हम श्रपने होटल वापस श्रा गये।

तीसरे पहर जब हम हाइड पार्क घूमने गये, तो सपेंटाइन लेक के श्रास-पास बड़ी भीड़ जमा थी। श्राज रिववार है न! इसीलिए पार्क लोगों से भरा हुश्रा था। कहीं प्रगाढ़ श्रालिंगन श्रीर कहीं चुम्बन के दृश्य, कहीं भुजपाश में बद्ध रेशमी बालों से खेलते हुए प्रेमियों का समूद ! पार्क में ऐसा मालूम होता, जैसे श्रव्हड़ यौवन का श्रतुलित प्रेम प्रवादित हो रहा हो श्रथवा जवानी के नशे में भूमती हुई प्रकृति पुरुष के साथ लिपटी हो! वास्तव में वहाँ 'रित' बरस रही थी, किन्तु "स्पर्श से लाज लगी" वाली भावना से श्रून्य !!

शॉ का 'मैन ऐंड सुपरमैन' देखने के लिए टिकट पहले से खरीद रखा था। ग्रतः हाइड पार्क से बाहर निकल कर टैक्सी पकड़ी श्रीर सीधे न्यू थियेटर पहुँचा। रंगशाला में बैठने के बाद मैंने सोचा कि श्राज प्रथम बार श्रंमेज़ी साहित्य के उस श्रेष्ठ श्रीर जनवादी नाटककार का नाटक देखने जा रहा हूँ। जिसने इबसन की भाँति श्रपने नाटकों को श्रपने विचारों का वाहन बनाया था श्रीर जिसके व्यंग्य व हास्य से पता चलता है, कि श्रायरलैंड की भूमि में मानवीय गुणों को प्रकट करने की कितनी समता है। विचारोत्तेजक नाटक 'मैन ऐंड सुपरमैन' के सम्बन्ध में श्रालोचकों के मत भिन्न-भिन्न हैं। बर्नर्ड शॉ के इस नाटक में साहित्यिक दृष्टि से चाहे श्राज शुरू की ताजगी न हो, मगर रंग-मंच पर जिसे पहलेपहल इसे देखने का श्रवसर मिले, उसके लिए भला इसकी ताज़गी कैसे खतम हो सकती है!

शॉ के लिए यह कहा गया है, कि जिस सपने को वह पूरा करना चाहते थे, उसके लिए यदि ब्यंग्य थ्रोर हास्य का साहित्यिक माध्यम न श्रपनाते, तो क्रान्तिकारी के रूप में उन्हें फाँसी के तख्ते पर मूलना पहता थ्रोर इस कथन में कोई श्रतिशयोक्ति नहीं है । रंगशाला में दर्शक उस श्रमर कलाकार के ब्यंग्य श्रीर परिहास-भरे शब्दों को सुन कर खिलखिला कर हँस पहते । मैं श्रभिजात-वर्गीय श्रमेज़ों के साथ बैठा हुआ था । मेरे श्रागे कुछ रमिण्याँ बैठी हुई थीं । उधर शॉ के नाटक के दृश्य साधारण श्रीर रंगमंच भी सादा, परन्तु मेरे श्रासपास बैठी चपल युवतियाँ जब श्रपनी जाति के संबंध में कसी गई फब्तियाँ सुन कर हँसते-हँसते लोट-पोट जातीं, तो मुस्ने नाटककार की महान सफलता पर बड़ी प्रसम्नता होती । शॉ के खुटीले व्यंग्य का ही यह कमाल है, कि श्रमेज़ श्रपनी बेवकृष्टियों पर भी जी खोल कर हँसते हैं।

'मैन ऐंड सुपरमैन' को देख कर जब मैं रंगशाला से बाहर निकला, तो मन में बार-बार यही विचार पैदा होता, कि इस देश में रंगमंच के प्रति लोगों में कितना प्रेम है। '''छौर एक हमारा देश है, जहाँ अभी तक हिंदी का अपना कोई विकित रंगमंच ही नहीं है। जिस प्रकार लंदन में कई जगहों पर क्यू लगा कर लोग खड़े रहते हैं, उसी प्रकार थियेटर के लिए टिकट के खरीददारों को लंबे क्यू में काफी देर खड़ा होना पड़ता है। कुछ थियेटरों में बहुत पहले टिकटों की अप्रिम बिकी हो जाती है और ये थियेटर निश्चय ही लंदन के सांस्कृतिक केन्द्र हैं, जहाँ साहित्य, संगीत, नृत्य—तीनों का रस प्राप्त होता है। यहाँ भी सिनेमा हैं, मगर वे थियेटर पर हावी नहीं हो पाये हैं। परन्तु अपने देश में सांस्कृतिक कुंटा की स्थित पैदा हो जाने के कारण सिनेमा का रंग इस प्रकार छा गया है, कि थियेटर की श्रोर ध्यान ही नहीं जाता; और इसीलिए नाढ़कों का विकास अवरुद्ध है। झाज मैंने लंदन की सड़कों पर पहली बार कुछ

लोगों को मिदर-मशे के भोंके में उच्छू खल श्राचरण करते देखा। महोत्सव के 'मूड' में बिटेन के विभिन्न भागों से श्राये दर्शकों एवं यूरोप से श्राये सैलानियों में निशा-विहार की होइ-सी लगी थी।

श्राज रात मैंने जिस होटल में खाना खाया, उसके एक कर्मचारी ने बताया, कि उसे जो वेतन मिलता है; उससे उसके घर का काम नहीं चल पाता। जब-जब इस महानगरी में श्रमावप्रस्त लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो उस समय इसके जीवन का एक ऐसा पहलू सामने श्रा जाता है, जिससे यह बात प्रकट होती रहती है, कि विश्व के एक बड़े भाग को वर्षों लूटने के बाद भी जहाँ एक वर्ग की तिजोरियाँ भरती गईं; वहीं बस के कंडक्टरों, होटल के कर्मचारियों, दुकानों में काम करने वाली लड़कियों तथा फैक्ट्रियों श्रीर गोदियों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में बेकली पैदा होतो गईं श्रीर—युद्ध के बाद तो इनकी स्थिति निश्चय ही पहले से बदतर हो गई है। लंदन के जीवन के यही दो पत्र हैं, जिनके समफने के लिए सामाजिक ब्यवस्था की गहराई में पैठना पड़ेगा।

कल लंदन से डरहम रवाना होना है। श्रवः रात में श्रपना सामान टीक करता रहा श्रीर श्राधी रात के बाद जब सोने गया, तो उस समय दिन भर के श्रनुभव छाया-चित्र की भाँति श्राँखों के सम्मुख घूम गये—वेस्ट एंड के हाइड पार्क में उच्छ खल केलि-क्रीड़ा श्रीर ईस्ट एंड के पेटीकोट लेन में नकली मोती की मालाएँ न खरीद सकने के कारण दो मज़दूर-फियों की बिखरी हुई इसरतें!! भला इस व्यवस्था में सवोदय की गुंजाइश कहाँ है ?

- (१) 'गानेवाली गुड़िया'
- (२) लन्दन से डरहम

लन्दन में तेरह दिन के सैर सपाटे के बाद श्राज उत्तरी हंगलैंड की यात्रा शुरू होनेवाली थी; इसलिए जब सो कर उठा, तो पैरों में तेजी श्रोर मन में उत्साह तथा स्कूर्ति भरी हुई थी। घुमक्कड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितनी खुशी होती है, थह सचमुच श्रवर्णनीय है। हाँ, तो श्राज इंगलैंड के उस भाग में हम जाने वाले हैं, जिसे श्रंग्रेजों के कथनानुसार ब्रिटिश द्वीप के हर जीवन को श्रभिन्यक्त करने का गौरव प्रास है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि डरहम इंगलैंड के प्राकृतिक श्रोर भौतिक जीवन का प्रतिनिधि-चेत्र हैं श्रीर श्रब इसी काउंटी में तीन-चार दिन का पड़ाव होगा।

लंदन से डरहम के लिए तीसरे पहर रवाना होना था, इसलिए सुबह महेश जी के साथ ब्रिटिश झौद्योगिक मेले के श्रोलंपिया सेक्शन को भी देखने का श्रवसर मिल गया। इस प्रदर्शनी में छोटे-छोटे पुजों के श्रतिरिक्त छपाई की मशीनें, फोटोप्राफी के सामान, रेडियो श्रौर टेलीविजन के सेट, चश्मे, वैज्ञानिक यन्त्र, रासायनिक पदार्थ, चीनी मिट्टी के बर्तन, भाँति-भाँति के खिलोने, श्राभूषण तथा श्रन्य प्रकार की श्राकर्षक चीजें प्रदर्शित थीं।

श्रल्सकोर्ट की भाँति इस प्रदर्शनी में भी काफी भीड़ थी। श्रनेक देशों के लोग वहाँ दिखाई पड़े श्रोर श्रधिकांश दर्शक नये यन्त्रों को देखने श्रोर समझने में व्यस्त थे। मुझे कल-पुजों से नफरत तो नहीं है, किन्तु जिस विषय में श्राज तक रुचि नहीं रही, उसे मेले में समझने की कोशिश करूँ—यह मुझे श्रच्छा न लगा। खिलौनों की एक दुकान के सामने भीड़ देख कर मैं भी उसमें शामिल हो गया। वहाँ बोलने श्रीर गानेवाली गुड़िया को देख कर श्रारचर्य इस बात पर हुशा, कि फांसीसी गुड़िया फोंच भाषा में, स्पेनिश गुड़िया श्रपनी भाषा में श्रीर हंगलिश गुड़िया श्रंग्रेज़ी में गा रही है या बोल

रही है। दुकानदार ने बताया, कि लगभग चार वर्ष के परिश्रम के बाद ऐसी गुड़िया बनाने में सफलता मिली है। कागज के नये ढंग के खिलौने भी बड़े लुभावने थे।

प्रेस-सेक्शन में छुपाई की विविध प्रकार की मशीनों को मैंने बड़ी दिलचस्पी से देखा। नई-नई डिजाइनों की मशीनों को देख कर एशिया के कई भागों के खरीददार उनके सम्बन्ध में यावश्यक पूछ-ताछु कर रहे थे। रंगीन छुपाई के लिए छोटी-छोटी मशीनें, किन्तु कम से कम समय में उनका अधिक से अधिक काम देख कर इनके बारे में वे विशेष श्रमिरुचि प्रकट कर रहे थे। इसी कच्च में एक जगह लिखा था—"यहाँ हिन्दी बोली जाती है। "मैंने सोचा यह कैसा नाटक! जा कर देखा—वहाँ टाइप-ढलाई की प्रदर्शनी है। एक सज्जन वहीं खड़े थे, जिन्होंने टूटी-फूटी हिन्दी में बातें कीं तथा वहाँ से चलते समय कई बार उन्होंने सलाम किया। हिन्दी बोलने का इनका श्रमिनय कम मनोरंजक नहीं था— और तखती लटकाना तो युग को विशेषता है, इसलिए तख्ती लगाने में भला वे क्यों चुकते!

दो घंटे इस प्रदर्शनी में चक्कर काटने के बाद वहाँ से सीधे हम अपने होटल आये। 'डायनिंग हॉल' में जाने पर आज बड़ी भावुकता जगी। भारतीय खाना तैयार करने के लिए यहाँ जो पंजाबी रसोह्या है, उसे बुला कर दो-चार बातें कीं और विलायत में स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए धन्यवाद दिया। इस होटल की खाना परोसनेवालियों का व्यवहार भी हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। उन्हें भी हमने धन्यवाद दिया।

खाना खा कर जब मैं श्रपने कमरे में पहुँचा, तो वहाँ साथी चमन व श्रोमप्रकाश के श्रतिरिक्त श्रीर भी कुछ परिचित लोग पहुँच गये। उनसे कुछ देर तक बातें होती रहीं श्रीर ढाईं बजे इनसे विदा ले कर हम होटल किंग्त काँस स्टेशन खाना हुए, जहाँ से ट्रेन द्वारा हमें डरहम जाना था।

विलायत में आज पहली बार लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही कीतृहल के साथ मैंने चारों ओर देखा। स्टेशन की इमारत कोई अच्छी नहीं है, मगर प्रवन्ध सराहनीय है। मुसाफिर क्यू बना कर स्टेशन से बाहर और बाहर से अन्दर भ्रेटफार्म पर आ-जा रहे थे। रेलवे कर्मचारियों को न तो यात्रियों से कोई परेशानी थी और न यात्रियों को रेलवे कर्मचारियों से। यहाँ के प्रायः सभी स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों के छूटने का समय तथा यात्रियों के लिए अन्य आवश्यक सूचनाएँ ध्वनिविस्तारक यंत्रों से प्रसारित की जाती हैं। हमारी ट्रेन फ्लोटफार्म पर खड़ी थी। सरकारी मेहमान होने के नाते हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। श्रपर क्लॉस के दो डिब्बे भारतीय श्रौर सीलोनी प्रतिनिधिमंडल के लिए रिज़र्व थे।

बिटेन की ट्रेनों में दो ही श्रेणियाँ होती हैं—(१) श्रपर क्रास श्रीर (२) लोश्वर क्रास; जिन्हें हम पहले श्रीर तीसरे दर्जे के डिब्बे कह सकते हैं। दूसरा श्रीर ड्योदा दर्जा यहाँ नहीं होता। मगर श्वाराम की दृष्टि से यहाँ पहले श्रीर तीसरे दर्जे के डिब्बों में कोई खास श्रन्तर नहीं है। श्रार कोई विभेद है तो यही, कि श्रपर क्रास में केवल तीन श्रथ्या छः गद्दीदार सीटें (कुर्सियाँ) होती हैं, जब कि लोश्वर क्रास के डिब्बों में इससे श्रधिक सीटें हैं। किन्तु दोनों श्रेणियों में सभी कुर्सियाँ गद्दीदार हैं। श्रपर श्रीर लोश्वर क्रास के किराये में डेढ़ गुने से कुछ श्रधिक का श्रन्तर है। डिब्बों में जितनी सीटें हैं, उतने ही यात्री बैठते हैं। कम से कम हमारी ट्रेन में तो भीड़माड़ नहीं थी। सीटों के गद्दे देखने में भड़कोले नहीं हैं, मगर श्रारामदेह श्रवश्य हैं।

हम प्लेटफार्म पर इधर-उधर टहल कर यहाँ के वातावरण का अध्ययन कर ही रहे थे, तभी हमारे 'पथ-प्रदर्शक' श्री सेम्पुल्स ने कहा कि छब गाड़ी छूटने का समय हो गया। हम अपने डिब्बे में जा कर बैठ गये श्रीर ठीक साड़े तीन बजे हमारी ट्रेन लन्दन से डरहम के लिए रवाना हुई। यहाँ की गाड़ियों में एक विशेषता यह भी है, कि धूम्रपान करने वालों के लिए श्रलग डिब्बे हैं श्रीर सीट के पास ही 'ऐश-ट्रे' लगी होती है।

ट्रेन छूटते ही 'हिन्दू' के प्रतिनिधि श्री रंगास्त्रामी श्रीर लंका की राजधानी कोलम्बो से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र 'सीलोन श्राबजर्वर' के सम्पादक श्री एच॰ डी॰ जैन्स, श्रो॰ बी॰ ई॰ के बीच भारतीयों के प्रति लंका सरकार के गलत रुख के प्रश्न पर कटु बातचीत शुरू हो गई। लंका के प्रतिनिधि श्रवस्था में श्रधिक, जाड़े से परेशान, जुकाम से पीड़ित श्रीर विचारों में पाकिस्तान के वर्तमान शासकों की भाँति श्रागे न देख कर पीछे मुद कर देखनेवालों में थे। मैंने सीलोनी प्रतिनिधि से श्राराम करने के लिए कहा, उन्होंने मेरी बात मान ली श्रीर इस प्रकार यह श्रप्रिय प्रसंग समाप्त होते ही बाहर के प्रामीण दृश्य देखने में हम तन्मय हो गये। ट्रेन तेजी से गन्तव्य स्थान की श्रोर दौंद रही थी श्रीर लंदन पीछे छूट गया था। 'किंग्स क्रॉस' स्टेशन पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने कहा था, कि श्रव इम विलायत के एक ऐसे भाग में जा रहे हैं, जहाँ सुनहरी चिड़ियाँ पहाड़ियों पर चहुचहाती

रहती हैं, जहाँ लुद़कते हुए दलदल श्रीर घाटों की श्रधिकता है, जहाँ जहाज बनानेवाले कारखानों में हवा से बातें करते हुए केन दिखाई पहेंगे, तो जमीन के श्रन्दर कोयले के रूप में श्रगाध सम्पत्ति। प्राकृतिक सीन्दर्य के साथ श्रीचोगिक चमत्कार उत्तरी इंगलेंड की विशेपता है श्रीर हम इसी भाग में श्रब पहुँचनेवाले हैं। हमारे डिब्बे के एक श्रोर गलियारा-सा है, जिससे हो कर यात्री इधर-उधर श्रा-जा सकते हैं श्रीर जहाजों की भाँति रेलिंग पकड़ कर बाहर के हश्य भी देख सकते हैं। डिब्बे के फर्श श्रीर गलियारे में श्रव्हा कारपेट बिखा हुश्रा है।

रेलवे-लाइन के किनारे-किनारे बिना जोती हुई मूमि बहुत कम दिखाई पड़ी। इस देश में अधिक से अधिक गल्ला पैदा करने का प्रयास शुरू हो गया है और चरागाह के अतिरिक्त जमीन के हर दुकड़े में गल्ला पैदा करने की कोशिश हो रही है। काले-काले वृत्तों की पाँतें और उनके बीच कहीं-कहीं हरे-हरें चरागाहों में पशुश्रों को देख कर अपने गाँवों की याद ताजी हो उठी। जिन वृत्तों में पत्तियाँ निकल आई थीं, उनकी कालिमा पत्तियों की हरीतिमा से ढक गई थी। दूर छोटे-छोटे गाँव दिखाई पड़ रहे थे। जिन खेतों में बोवाई पहले खतम हो गई थी, उनमें बीज अंकुरित हो गए हैं। कहीं-कहीं छोटे-छोटे खेतों में गेहूँ बोया जा रहा है। पशुश्रों में मुख्यतः लाल रंग की चितकबरी गायें और घोड़े दिखाई पड़ ।

४ मई को लंदन से स्लाड जाते समय इंगलैंड के प्रामीण-जीवन की प्रथम भलक मिली थी । श्राज ट्रेन से उरहम जाते हुए दूसरी बार इस द्वीप के प्रामीण-जीवन के हरयों को देख रहा हूँ । दूर-दूर पेड़ों के भुरमुटों से जब रंगीन पुष्प दिखाई पड़ते हैं, तो उत्तर-पश्चिमी इंगलैंड के 'लेक डिस्ट्रिक्ट' की भीलों श्रीर पुष्पों के सम्बन्ध में वर्ड सबर्थ की किवताएँ समरण हो श्राती हैं, किन्तु हम इस समय उत्तर-पूर्व की श्रीर जा रहे हैं, जहाँ कोयले के रूप में ब्रिटेन की श्रपार निधि घरती में छिपी है । ब्रिटिश सूचना-विभाग के श्रिधिकारियों ने श्रपने कार्यक्रम में 'लेक डिस्ट्रिक्ट' को शामिल भी नहीं किया है।

ट्रेन श्रागे बढ़ती जा रही है श्रीर श्रव कहीं-कहीं छोटे-छोटे जंगल दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में श्रंप्रेज शासकों ने जंगलों को कटवा कर हमारे सम्मुख कृषि-सम्बन्धी विकट समस्याएँ पैदा कर दी हैं। परन्तु यहाँ श्रधिक श्रञ्ज पैदा करने के जोश में भी जंगल नहीं कटवाये जा रहे हैं। श्रगर यह उपनिवेश होता, तो सम्भवतः यहाँ भी दुष्परियाम की चिन्ता किये बिना हन जंगलों को कटवा दिया जाता। श्रंग्रेज़ी मौसम का तो कोई ठिकाना है नहीं; जिस समय ट्रेन लंदन से खाना हुई थी, श्रासमान साफ था, मगर श्रव बाहर छमाछम वूँदें गिर रही हैं। श्रासमान बादलों से ढक गया है—ऐसा प्रतीत होता है, जैसे स्वामी रामतीर्थ की कल्पना हमारे सम्मुख मूर्तिमती हो उठी है:—

य' पर्वत की छाती पर बादल का फिरना, वह दम भर में श्रवरों से पर्वत का धिरना, गरजना, चमकना, कड़कना, निखरना, छमाछम-छमाछम ये बूँदों का गिरना।

में लुभावने प्रामीण दृश्यों को देखने में डूबा हुन्ना था। ग्रचानक श्री सेंपुल्स ने मुक्ससे खाने के लिए तैयार हो जाने को कहा। डायनिंग कार में जा कर हम लोगों ने खाना खाया। मौसम की ठंडक दूर करने के लिए श्रिधिकांश यात्री मधुपान में संलग्न थे। यद्यपि गाड़ियों के डिब्बे बिजली से गर्म रखे जाते हैं, किन्तु बारिश श्रीर तेज हवा के कारण सचमुच ठंड इतनी बढ़ गई थी, कि हमें बड़ा कष्ट हो रहा था। एक स्टेशन पर स्थानीय श्रखवार से मालूम हुआ था, कि वर्षा के कारण कई हिस्सों में बाद आ गई है, जिससे फसल बरबाद हो रही है। प्रकृति की यह लीला भी श्राशचर्यजनक है—वसन्त श्रीर ग्रीष्म में बाद! श्रपरिचित स्टेशनों के नाम पढ़ते-पढ़ते तबियत ऊब गई थी, किन्तु श्रपरिचित स्टेशनों के नाम पढ़ने-पढ़ते तबियत ऊब गई थी, किन्तु श्रपरिचित स्टेशनों के नाम पढ़ने में भी एक कुतूहल है। जब डाजिंगटन स्टेशन श्राया, तो पत्रकार के नाते यहाँ पहुँचते ही इस बात को याद कर बड़ी प्रसन्तता हुई, कि इस छोटे, किन्तु महत्त्वपूर्ण करने से सवेरे 'नाद्रने हुको' श्रीर शाम को 'नार्द्रने हिस्पैच' नामक दो दैनिक पत्रों के श्रतिरिक्त तीन छोटे-छोटे साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होते हैं।

ट्रेन में थोड़ी देर के लिए मैं सो भी गया श्रीर जब नींद टूटी, तो मैंने देखा कि हम दरहम स्टेशन पहुँच गये हैं। छोटा स्टेशन, भीड़भाड़ भी बहुत कम। प्लेटफार्म से उतरते ही जाड़े से काँग गया। न्यू कॉसल से केन्द्रीय सूचना कार्यालय के प्रतिनिधि स्टेशन पर उपस्थित थे। उनके साथ स्टेशन से सीधे हम 'रायल काउंटी होटल' खाना हो गये, जहाँ हमें ठहरना था।

इस छोटे होटल में बिजली से कमरे गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिस्तर पर गर्म पानी की बोतलें देख कर झंग्रेज़ी-जीवन के सम्बन्ध में एक विदेशी की यह उक्ति याद आ गई, कि "गर्म पानी की बोतलों से हो शंग्रेज़ कभो-कभी अपनी रूमानी भावनाओं को सन्तुष्ट कर लेते हैं।" साथियों के आग्रह पर होटल के 'बॉर-रूम' में घुसते ही मैंने देखा, कि बड़ी फुर्ती से तेज बियर के बड़े-बड़े गिलास लोग खाली करते जा रहे हैं।

वहाँ से लौटने पर जादा कुछ कम प्रतीत हुआ श्रीर बिस्तरे पर जात ही श्राज बढ़ी मीठी नींद श्राई ।

## डरहम श्रीर न्यू कासल

- (१) समाज सेवा प्रतिष्ठान
- (२) राष्ट्रीय स्वास्थ्य-योजना

सुबह धूप खिल आई थी और इस छोटे से होटल में जो भी यात्री देख पड़े, पहले सबने "कितना सलोना मौसम है" कह कर एक दूसरे का अभिवादन किया। किन्तु लगभग एक पखवारे के अनुभव से मैं श्रंग्रेज़ी मौसम के सम्बन्ध में विश्वास खो चुका था, इसिलए मुक्ते भय था, कि कहीं मौसम खराब न हो जाय और वही हुआ। करीब १ बजे सवेरे से जलवृष्टि शुरू हो गई और तेज हवा के भोंकों से शीत का प्रकोप बढ़ गया। एक तो ब्रिटेन के उत्तरो भाग में यों ही अधिक जाड़ा पड़ता है और दूसरे इस आँधी-पानी ने मौसम को इतना बुरा बना दिया, कि हमें श्रपने कार्यक्रम में भी परिवर्तन करना पड़ा।

श्राज टीम वैली के श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों को देखने के बजाय सबसे पहले डरहम की 'कौंसिल श्राफ सोशल सर्विस' (समाज सेवा-प्रतिष्ठान) के कार्यालय गये। इस प्रतिष्ठान के डायरेटर ने विस्तार के साथ श्रपने कार्य-कलाप का परिचय दिया।

डरहम काउंटी के गाँव-गाँव में इस सेवा-प्रतिष्ठान की शाखाएँ फैली हुई हैं। यह काउंटी करीब पचीस मील लम्बी-चौदी है। इसके पूर्व लंदन से बाइस मील दूर स्लाड के सेवा-प्रतिष्ठान को हम देख चुके थे, किन्तु इस प्रतिष्टान का कार्यचेत्र उसकी श्रपेचा बहुत व्यापक है। ब्रिटेन की यह सबसे बड़ी गैरसरकारी सेवा-संस्था है। संचालक ने हमें यह भी बताया, कि यह कौंसिल काउंटी भर में स्थापित करीब एक हजार प्रतिष्टानों का संघबद्ध रूप है, जिनमें लगभग सवा सौ संस्थाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

उद्देश्य के सम्बन्ध में यह बताया गया कि ब्रिटेन की यह परम्परा रही है कि जनसेवा के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक विभिन्न भागों में लोगों के सहयोग से सेवा-प्रतिष्ठान स्थापित किये जायँ। सरकारी एवं गैरसरकारी सेवा-कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए १६१६ में नेशनल कौंसिल श्राफ सोशल सर्विस (समाज-सेवा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति) की स्थापना हुई श्रीर तब से सेवा-प्रतिष्ठानों का कार्य श्रधिक सुचार रूप से चल रहा है।

स्थानीय मसलों का श्रध्ययन करके जन-सहयोग के श्राधार पर उन्हें हल करने तथा जन-कल्याया के उद्देश्य से ही सेवा-प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है। उक्त काँसिल के डायरेक्टर ने बताया, कि नागरिकों के मानसिक, श्राध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बेकारों को काम दिलाना श्रोर श्रपाहिजों को काम के योग्य बनाना इन प्रतिष्ठानों का एक मुख्य कर्तव्य है।

हमें यह भी बताया गया कि लच्य को पूरा करने के लिए काम का चेत्र बँटा हुन्ना है। एक संस्था बचों में, दूसरी युवकों में, तीसरी स्त्रियों में, चौथी अवकाशप्राप्त सैनिकों में श्रीर पाँचवीं श्रपाहिजों में काम करती है। संगीत और नृत्य के अतिरिक्त सिलाई आदि की शिला देने, मुर्गी पालने एवं श्रन्य कार्यों के लिए श्रलग-श्रलग शाखाएँ हैं । नागरिकों को हर प्रश्न पर सलाह देने के लिए समुचित व्यवस्था है। युद्ध-काल में भरती का कार्य भी इन्हीं सेवा-प्रतिष्ठानों द्वारा होता है। हर बढ़े गाँव में क्लब के लिए सार्वजनिक भवन खड़ा करने का प्रयास जारी है, जहाँ श्रामोद प्रमोद के साधन तो सुलभ होंगे ही. किन्तु इसके साथ ही वहाँ सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक प्रश्नों पर विचार-विनिमय भी होगा और इससे प्रामीण-जीवन में सांस्कृतिक विकास का पथ प्रशस्त होगा। बच्चों के लिए खेलकृद की समृचित ब्यवस्था करने पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। हमारे एक साथी ने पृछा-"क्या इन संस्थाओं का सम्बन्ध राजनीतिक दलों से है ? संचालक ने हँसते हुए कहा-"डरहम उम राजनीति का श्रखाड़ा है। यहाँ मजदरी के घुँसे तने हो रहते हैं, श्रोर जहाँ राजनीति है. वहाँ घूँ सेवाजी श्रनिवार्य है। इसलिए सेवा-प्रतिष्ठान को राजनीति से श्रवा रखा गया है।"

इस सेवा-प्रतिष्ठान के इतिहास को बताते हुए उक्त श्रधिकारी ने कहा कि १६३० की विश्वन्यापी मंदी के फज़स्वरूप इंगलैंड के इस क्षेत्र में जोरों से बेकारी फैली और १६३६ में कोयला-मजदूरों की बड़ी हड़ताल के कारण स्थिति और भी चिन्तनीय हो गईं। जहाँ युवतियों के दिल को चुग लेने वाले फूल खिलते थे, वहाँ काँटे उग श्राये, श्रीर जहाँ गाँवों में खेल के मैदान थे, वहाँ

घुटने भर घास उग म्राईं। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेकार हो गये मौर उस विषम म्राधिक पिरिध्यित ने यहाँ ऐसा मनहूस वातावरण पैदा कर दिया, जिसे स्मरण करते ही म्राज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस स्थित को दूर करने के उद्देश्य से १६३७ में बेकारों के क्लब के नाम से जो म्रान्दोलन शुरू हुमा, उसने ही म्राब इतनी बड़ी संस्था का रूप प्रहण कर लिया है। सेवा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति से म्राधिक सहायता मिलने के साथ ही उद्योगपितयों से भी काफी सहायता मिलती है। इसके म्राविश्व सम्बन्धित चेन्नों के लोग भी स्वेच्छा से मदद करते हैं।

डरहम के सेवा-प्रतिष्ठान का वार्षिक व्यय लगभग १ हजार पाँड है, जिसमें श्राघी रकम काउंटी कौँसिल श्रीर एक हजार पाँड सरकार देती है— शेष ढेढ़ हज़ार पाँड चंदे से प्राप्त होता है। ब्रिटेन के विभिन्न भागों में स्थापित इन सेवा-प्रतिष्ठानों की संख्या लगभग दो सी है।

कम्युनिदी सर्विस कौंसिल का डायरेक्टर नेशनल कौंसिल श्राफ सोशल सर्विस (राष्ट्रीय सेवा परिषद) का चेत्रीय श्रधिकारी होता है, जिसके द्वारा सरकार इस कौंसिल से श्रपना सम्पर्क स्थापित रखती है। ब्रिटेन में इन सेवा-प्रतिष्ठानों का कार्य श्रवश्य सराहनीय है, किन्तु इनसे मूल सामाजिक समस्याएँ हल नहीं हो सकतीं। सामाजिक श्रसन्तोष दूर करने के लिए ये चाहे जितना काम करें, किन्तु जब तक शोषण का रोग दूर नहीं होता, इस लाचिक उपचार के द्वारा श्राधारभूत प्रश्न हल नहीं हो सकते। मगर कुछ हद तक श्रमिकों का श्रसन्तोष दूर करने में इनसे ज़रूर मदद मिल रही है।

कम्युनिटी सर्विस की सिल के डायरेक्टर से बातचीत कर के जब हम कार्यालय से बाहर निकले, तो पानी गिर ही रहा था श्रीर तेज हवा चल रही थी। इस श्राँधी-पानी में न्यू कासल के सूचना-श्रिधकारी राबर्ट बर्न्स के सुकाव पर हम एक 'पब' में गये। वहाँ बर्न्स ने एक बूढ़े टोरी से हमारा परिचय कराया श्रीर उसने हमसे हाथ मिला कर मज़दूर सरकार की श्रालोचना शुरू कर दी। डरहम के इस 'पब' में यह बृद्ध टोरी ट्रांसपोर्ट हाउस (मजदूर पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय) की खिल्ली उड़ा रहा था श्रीर मजदूर दल के कुछ समर्थक दुष्पी साधे बैठे हुए थे। हमारे एक साथी भी बहुत कुपित हुए, किन्तु उन्होंने विवाद में पड़ना उचित न समका। यह दृश्य था बड़ा मनोरंजक ! जब बृद्ध टोरी ने एटली से ज्यादा बेवान की श्रालोचना शुरू की, तो कुछ युवक-श्रंमेज़ उसे तेज निगाहों से घ्रने लगे। इस 'पब' के बातावरण से यह पता चल गया, कि अंतरराष्ट्रीय चेत्र में टोरी राजनीति का अनुसरण करने के कारण मजदूर सरकार अपनी लोकप्रियता खोने लगी है। धीरे-धीरे ब्रिटेन में जो स्थिति पैदा होती जा रही हैं; उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले आम चुनाव में कहीं टोरी पार्टी विजयी न हो जाय। 'पब' के एक भाग में युवितयों की टोली धड़ाधड़ बियर के गिलास खाली कर रही थी और वृद्ध टोरी की बातों से खीम कर कुछ मधुपेमी उधर खिंच गये थे, जहाँ जिंदगी थी।

लंच के बाद इस न्यू कासल रवाना हुए । कार चलाने वाली लड़की डरहम श्रीर न्यू कासल के बीच का फासला तय करने के लिए तेजी से कार लिये जा रही थी ग्रीर मैं इस क्षेत्र के प्रामीण दृश्यों को देखने में डूबा हुन्ना था। छोटे-छोटे गाँव, पक्की सड़कें ग्रौर कोयले की खानों को देखते हुए हम गन्तव्य स्थान की श्रोर जा रहे थे । मार्ग में एक मजदूर से भेंट हो जाने पर उसने कहा- "श्रंप्रेज़ शासकों ने भारत में उद्योग-धन्धों को बढ़ने नहीं दिया, श्रीर इसीलिए वहाँ के लोग गरीब हैं।" इस मजदूर साथी के मुख से श्रवने देश के गरीबों के प्रति सद्भावना के शब्दों को सुन कर सुसे कोई म्नाश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जनता कहीं भी हृदयहीन नहीं होती। बातचीत के सिजसिजे में मुक्ते ज्ञात हुआ, कि इस देश का मध्य वर्ग भी कम परेशान नहीं हैं। श्रीरतें चिन्तित हैं कि कल क्या होगा? द्वितीय महायुद्ध के बाद श्रव तृतीय महायुद्ध की श्राशंका से वे मरी जा रही हैं। वास्तव में लड़ाई का सब से बुरा श्रसर स्त्रियों पर पड़ता है, क्योंकि वे ही इसमें श्रपने पुत्रों, पितयों श्रीर भाइयों को खोती हैं, इसलिए उनका चिन्तित होना स्वाभाविक है। जब हम टाइन नदी के तट पर बसे इंगलैंड के सुप्रसिद्ध श्रौद्योगिक एवं ब्यासायिक नगर न्यू कासल पहुँचे; श्रासमान साफ हो गया था, किन्तु जाड़ा बढ़ गया था। यह नगर कृषि, इंजीनियरिंग, श्रीर डाक्टरी की शिक्षा के लिए विख्यात है। इन विषयों की शिचा प्राप्त करने के लिए अनेक देशों के लड़के यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं । सम्राट हेड्रियान की रोमन दीवारों के भग्नावशेष देख कर इस नगर के पुरातन इतिहास की बातें स्मरण हो आईं। लगभग ६०० वर्ष हुए रोमन विजेताओं ने इस चेत्र को भी अपने बूटों से रौंद ढाला था। विजयी विकियम के पुत्र राबर्ट कारथोज ने यहाँ १०८० में न्यू कासल नामक एक किला बनवाया था श्रीर तभी से इस नगर का नाम न्यू कासल पड़ गया। एक समय था, जब इंगलैंड घौर स्काटलैंड की लढ़ाई के कारण इस चेत्र की जनता को सदैव संकटों का सामना करना पदता, किन्तु दोनों देशों के एक में मिल जाने के कारण वह स्थिति दूर हो गई।

न्यू कासल उत्तरी सागर से केवल भाठ मील दूर है। ब्रिटेन के 'प्रथम सुधार बिल' के प्रस्तावक प्रे यहीं के निवासी थे और उनकी एक भव्य मूर्तिं नगर के बीचोबीच खड़ी है। इस चेत्र का कोयला इसी बंदरगाह से बाहर जाता है। यहाँ जहाज बनाने का बड़ा कारखाना भी है। रेलवे के सुप्रसिद्ध भ्राविष्कर्ता जार्ज स्टेफेन्सन भी यहीं के थे। यहाँ की जनसंख्या २ लाख ६२ हजार म सौ ६३ है। यहाँ से पार्लमेंट के लिए चार सदस्य चुने जाते हैं।

इसी नगर में ष्याने पर पहली बार हमें पता चला, कि स्वास्थ्य-सेवा के राष्ट्रीयकरण के द्वारा मजदूर सरकार ने कितना बड़ा जनहितकारी कदम उठाया है। यहाँ के चेत्रीय स्वास्थ्य श्रिषकारी ने स्वास्थ्य-सेवा संबंधी योजनाश्रों को विस्तार के साथ बताया।

ब्रिटेन में मजदूर सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य-योजना के श्रनुसार हर नागरिक के लिए मुक्त चिकित्सा की व्यवस्था है- डाक्टर मुक्त, दवाएँ मुक्त । खबर कीजिए, घर डाक्टर पहुँच जायगा । ब्रिटेन की ६०-६४ प्रतिशत जनता राष्ट्रीय-स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा रही है। हमें बताया गया, कि जब डाक्टरी पेशे का राष्ट्रीयकरण हम्रा तो शुरू में कुछ डाक्टरों ने इसका विरोध किया। किन्तु श्रव प्रायः ६० प्रतिशत डाक्टरों ने इसे पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। इंगलैंड और वेल्स के २१ हजार जनरख प्रेक्टिशनरों (डाक्टरों) में लगभग १८-१६ हजार इस सेवा में शामिल हो गये हैं। स्काटलैंड के प्रायः सभी जनरल प्रेक्टिशनरों ने राष्ट्रीयकरण को योजना स्वीकार कर जी है। दाँत और श्राँख के डाक्टरों ने भी इसे श्रपना जिया है। तीन हज़ार से श्रधिक श्रस्पताजों में इस योजना के अन्तर्गत कार्य हो रहा है । इंग्लैंड और वेल्स में चौदह हजार से श्रधिक तथा स्कॉटलैंड में १७४० केमिस्टों ने राष्ट्रीयकरण की योजना मान ली है। डाक्टरों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया है. कि उन्हें प्रति मरीज के हिसाब से निर्धारित शुरूक श्रीर ३०० पींड प्रतिवर्ष श्रथवा प्रति रोगी के हिसाब से ऋषेचाकृत कुछ ऋधिक शुल्क दिया जाता है। जो डाक्टर पारिश्रमिक के लिए प्रथम प्रगाली स्वीकार करते हैं. उन्हें संबंधित श्रधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। दाँत के डाक्टरों को दाँत सम्बन्धी विभिन्न रोगों की चिकित्सा के श्राधार पर प्रति रोगी के हिसाब से फीस दी जाती है। रोगियों की पर्चियों के श्राधार पर दवाखानों के मालिकों को श्रीषध की कीमत खुका दी जाती है।

यहाँ ग्रस्पतालों में प्राइवेट वार्ड श्रवश्य हैं किन्तु उनमें डाक्टरों की

सिफारिश पर रोग की दृष्टि से केवल उन्हों गोगियों को रखा जाता है, जहाँ श्रलग उनकी चिकित्सा श्रपेषित होती है। हमारे देश में जो धनी या साधन-सम्पन्न होते हैं वे ही प्राइवेट श्रयवा स्पेशल वार्डों में स्थान पाते हैं। परन्तु यहाँ ऐसा नहीं है। प्रायः सभी रोगी इस देश के श्रस्पतालों में जनरल वार्ड में रहते हैं, श्रौर जो रोगी प्राइवेट वार्ड में रहना चाहे, उसे स्थान होने पर वहाँ रखने की तत्काल व्यवस्था की जाती है।

न्यू कासल में श्रठारह शिशु-कल्याण्-केन्द्र एवं प्रस्ति-गृह हैं। गर्भ-वती खियों के घर जा कर नर्से मुफ्त सलाह देती हैं श्रीर डाक्टर भी उनकी देखभाल करते हैं। गर्भवती खियों के पौष्टिक भोजन एवं श्रीषध के सम्बन्ध में भी बड़ी सतर्कता बरती जाती है।

बचों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में बराबर उनके स्वास्थ्य की जाँच होती है। यहाँ इस प्रकार के सात श्रस्पताल हैं श्रीर हमने छात्रों के लिए विशेष रूप से बने एक श्रस्पताल को देखा। चिकित्सालय में प्रविष्ट होते ही कुछ बच्चे देख पड़े, जो पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने में व्यस्त थे। डाक्टर इमद्दीं के साथ हर बच्चे के स्वास्थ्य की जाँच कर रहे थे। नसं लगन के साथ श्रपने काम में जुटी हुई थीं। भिन्न-भिन्न रोगों के लिए श्रलग-श्रलग कन्न। इस श्रस्पताल को देखने के बाद जब श्रपने श्रस्पतालों से इनकी तुलना करता हूँ, तो बहा क्लेश होता है। यहाँ डाक्टरों का यह मधुर व्यवहार श्रीर श्रपने देश में डाक्टरों की वह तानाशाही! जैसे उनकी मानवता मर जुकी है। विदेशी शासन के कारण सांस्कृतिक कुंटा की जो स्थित पैदा हो गई थी, वह स्वतंत्र होने के बाद भी श्रभी दूर नहीं हो सकी है।

न्यू कासल से शाम को हम पुनः डरहम वापस द्या गये। उत्तरी इंगलैंड का यह एक मनोरम स्थल है। इसके ग्रामीण भागों में यदि धरती के नीचे कोयला है, तो ऊपर फूलों का सौंदर्य श्रीर श्राकाश पिन्नयों के कलरव से ज्याप्त!

श्राज मैंने डरहम के सुप्रसिद्ध गिरजाघर को भी देखा, जो इंगलैंड में नार्मन स्थापत्य-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वियर नदी से घिरी एक पहाड़ी पर निर्मित इस पुरातन गिरजाघर की इमारत इतनी ऊँची श्रोर भव्य है, कि कोई भी दर्शक इसकी वास्तुकला पर मुग्य हो सकता है। यहाँ का विश्वविद्यालय भी इंगलैंड के पुराने विश्वविद्यालयों में से हैं। स्काटलैंड के सांस्कृतिक दूत सर वाल्टर स्काट को डरहम का ग्राभीण चेन्न बहुत पसन्द था श्रोर श्राज नगर तथा प्रामीण भाग को देखने के परचात् मुक्ते भी यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, कि यहाँ के प्रामीण चेत्र मुक्ते नगर की श्रपेचा श्रधिक श्राकृषक प्रतीत हुए।

रात को होटल के 'बार' में बड़ी भीड़ थी। जहाँ मई में भी कड़ा के की सर्दी पड़ रही हो, वहाँ प्रकृति ने स्वयं लोगों को मधुपायी बना दिया है। मधुपाला में आ कर शीत का कष्ट कुछ देर के लिए लोग जरूर भुला पाते हैं। जहाँ होटल में बिजली से कमरों को गर्म रखने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ घरों की दशा क्या होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। शीतकाल में इस भाग के निवासियों पर क्या गुजरती होगी, इसकी कल्पना से ही मैं काँप उठा। उधर मयखाने का यह आलम था, कि "सुराही जो भरी जाती है, खाली होती जाती है।" मगर इससे कहीं शीत का प्रकोप दूर हो सकता है। इस चेत्र में घरों के कमरों को बिजली से गर्म रखने की बड़ी आवश्यकता है। 'बियर' पिलाने से कहीं यह समस्या इल होगी ?

- (१) टीम वैली के श्रोद्योगिक प्रतिष्ठान
- (२) ऋपाहिजों का शिद्यालय
- (३) उत्तरी सागर के तट पर
- (४) भारतीय एवं ऋफीकी छात्रों से बातचीत
- (५) 'न्यू कासल जरनल' के कार्यालय में

श्राज उत्तर-पूर्वी विकास-चेत्र के महरवपूर्ण एवं सब से पुराने श्रीद्योगिक केन्द्र - टीम वैली को देखने जब रवाना हुए, तो डरहम से श्रागे बढ़ते ही खान में काम करने वाले कुछ मजदूरों को देख कर मुक्ते श्रचानक १६२६ की एक दिलचस्प घटना स्मरण हो स्रायी । ३ मई को ब्रिटिश-महोत्सव के समारम्भ-समारोह के समय राजा तथा उनके परिवार को देखने के लिए प्रपार जन-समृह सेंटपाल कैथिडूल के निकट उमड़ श्राया था। मगर इन्हीं राजा के बड़े भाई ह्या क श्रॉव विंडसर के साथ तत्कालीन प्रधान मंत्री बाल्डविन ने खान-मजदुरों की स्थिति देखने के प्रश्न पर जो रुख प्रहुगा किया था, उसे याद कर यही कहना पहता है, कि यहाँ राजतंत्र भी एक श्रन्छा तमाशा है। ड्यूक श्राव विंडसर १६२४ में जब प्रिंस श्राफ वेल्स थे, तो उस समय संसारव्यापी मंदी के कारण कोयला-मज़दरों में व्यापक बेकारी फैली हुई थी। डरहम तथा दूसरे स्थानों की कई खानों का काम बन्द हो गया था। श्रमिकों के सम्मुख भोजन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी । बाल्डविन की टोरी सरकार बेकारी की समस्या इल करने की दिशा में कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा रही थी। इस स्थिति से त्यभित हो कर विघटित सैनिकों में से श्रधिकांश ने, जो खानों में भी काम कर चुके थे, तत्कालीन प्रिंस भाफ वेल्स (भव ड्यूक ग्रॉव विंडसर) को भ्रपनी दर्दनाक स्थिति से परिचित कराते हुए एक मार्मिक पत्र जिला था श्रीर यह प्रार्थना की थी. कि वे सरकार पर प्रभाव डाल कर उनकी घाजीविका के लिए कोई व्यवस्था करावें।

प्रिंस श्राफ वेल्स डरहम के कोयला-चेत्र में जाने को लालायित थे, किन्तु बाल्डिवन ने उन्हें बुला कर डाँटा, कि वे कोयला-चेत्रों का दौरा करने न जायँ, क्योंकि चार मास बाद श्राम चुनाव होने वाला है श्रीर विरोधी पच बेकारी की समस्या से लाभ उठा कर टोरी पार्टी को श्रपदस्थ करने का प्रयास करेगा। ड्यू क श्रॉव विंडसर को बाल्डिवन के भाव पर बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा, किन्तु जब उन्होंने लार्ड वाल्डिवन को यह बताया, कि श्रापके मित्र सर श्रलेक्जेंडर लिथ (उत्तरी इंगलेंड का एक व्यवसायी) ने ही यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया है; तब वाल्डिवन ने राहत की साँस ली श्रीर उन्हें उस चेत्र में जाने की श्रनुमित दी। कहते हैं, इस घटना का श्रसर दोनों व्यक्तियों के मस्तिष्क पर इतना पड़ा, कि सम्भवतः इस कारण भी वाल्डिवन ने श्रष्टम एडवर्ड ( श्रब ड्यू श्राव विंडसर) को मिस सिम्पसन से विवाह करने की श्रनुमित नहीं प्रदान की। वाल्डिवन ने श्रपने एक मित्र से यह कह कर कि जरूरत हुई, तो मैं गद्दी पर दूसरे राजा को बिठा दूँगा, यह प्रकट कर दिया था, कि ब्रिटेन में राजतंत्र का क्या महत्त्व है श्रीर श्रन्त में श्रष्टम एडवर्ड को ड्यू क श्रॉव विंडसर हो बनना पड़ा।

यह चेत्र ब्रिटेन के श्रौधोगिक जीवन में जितना प्रसिद्ध है, उतना ही हस भाग से सम्बन्धित उक्त कांड ने यह भी सिद्ध कर दिया है, कि ब्रिटिश राजा किस प्रकार प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों के हाथ की करपुतली होते हैं। इस घटना की याद हमें इसलिए भी श्राई, कि दूसरे महायुद्ध के बाद पुनः श्राधिक कठिनाई में फँसे होने के कारण ब्रिटेन का श्रीमक-चर्ग परेशान एवं चिन्तित है श्रीर ये भावनाएँ उनके चेहरों से परिलक्तित होती थीं।

वृष्टि हो रही थी। कार चलाने वाली लड़की हमें आसपास के दृश्यों की ओर संकेत करके यह बता रही थी, कि धीरे-धीरे श्रव इस चेत्र में पहले से अधिक सुधार हो गया है—जिन्दगी श्रव उतनी बोक्तिल नहीं मालूम पड़ती। तूर-दूर पर साड़ियों, पुष्पों से लदे गुल्मों और पहाड़ी दृश्यों को देख कर हमें भी टीम वैली के श्रीधोगिक चेत्र को देखने के लिए नव-स्फूर्ति मिल रही थी। लगभग साढ़े दस बजे हम टीम वैली पहुँचे। इस श्रीधोगिक चेत्र के चेयरमैन श्री एफ० ए० सैडलर फारेस्टर ने संचेप में विकास-चेत्रों की श्रीधोगिक प्रगति श्रीर कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। पिछड़े हुए इलाकों में श्रीधोगिक विकास की रोशनी फैलाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से इंगलैंड में तीन, स्काटलैंड में दो और वेलस में एक विकास चेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं, जहाँ श्रीधोगिक

कार्य हो रहा है। इससे हजारों मजदूरों को काम मिल गया है श्रीर ब्रिटेन का श्रीचोगिक उत्पादन भी बद रहा है। टीम वैली के साथ ही श्रव उत्तर-पूर्वी श्रीचोगिक चेत्र में धीरे-धीरे करीव ३४ स्थानों में विविध उद्योगों के कई कारखाने खड़े हो गए हैं। लगभग ३०४ उत्पादकों के इन कारखानों में श्रव ४४,००० श्रीमक काम में लगे हैं। मजदूरों में पुरुषों की श्रपेचा खियों की संख्या श्रिवक है। कुल श्रीमकों में खियां लगभग ६० प्रतिशत हैं, किन्तु इन्हें पुरुषों की श्रपेचा कम मजदूरी दी जाती है, इससे उन्हें श्रसन्तोष है।

ब्रिटेन के इस पिछड़े हुए चेत्र में यदि बेकारी भीषण रूप धारण न करती, तो सम्भवतः इस इलाके में उद्योग-धंधा खड़ा करने की श्रोर सरकार का ध्यान शीघ्र श्राकृष्ट न होता। इन विकास-चेत्रों में उद्योग-वितरण कानून के श्रन्तर्गत कारखाना बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने, उनपर फैक्ट्रियों के उपयुक्त इमारतें बनवाने, बोर्ड श्राफ ट्रेड द्वारा कुछ श्रोद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रनुदान देने तथा श्रोद्योगिक विकास से सम्बन्धित श्रन्य बातों की व्यवस्था की गई है, ताकि पिछड़े हुए चेत्रों में एक सुनिश्चित योजना के श्रनुकृत उद्योगधन्थों का विकास हो सके। इन विकास-चेत्रों के श्रोद्योगिक प्रतिष्ठान उत्पादकों के हाथ में हैं। नार्थ ईस्टर्न ट्रेडिंग स्टेट्स लिमिटेड नामक कम्पनी की देखरेख में इस चेत्र का कार्य हो रहा है। २६ जुलाई १६३४ को 'लंदन टाइम्स' ने जिस भाग को 'कार्य श्रून्य चेत्र' घोषित किया था, उसमें श्रव निश्चय ही हजारों व्यक्ति विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं श्रोर उनकी श्राजीविका चल रही है। किन्तु इतना होते हुए भी इस चेत्र में श्रमी बेकारी है।

टीम वैली इस विकास-चेत्र का सब से बड़ा श्रोद्योगिक भाग है। १६६६ में यहाँ काम शुरू हुन्ना था श्रोर श्रव कोयले की खानों में काम श्राने वाली मशीनों से ले कर खूबस्रत चमड़े के बेग, गृह-सज्जा की चीजें, खाने का सामान, रेडियो के पुजें, सेफ्टी ग्लास, कपड़ा श्रादि कई चीजें यहाँ तैयार होती हैं। इस चेत्र में भी कंपनी कारखानों के योग्य भवन बना देती है श्रोर उत्पादक उन्हें किराये पर ले लेते हैं।

श्रमिकों के लिए घर बनाने की ज़िम्मेदारी काउंटी कौंसिल पर है। पहले इस चेत्र में बहुत ही श्रस्वास्थ्यकर गृह थे। एक श्रमिक से ज्ञात हुश्रा, कि उन घरों में से कुछ ऐसे थे, जिनमें मनुष्य शायद ही रहना पसन्द करे। हमें बताया गया कि नृतन गृह-निर्माण योजना के श्रन्तर्गत उक्त स्थिति में बड़ा सुधार हो गया है।

टीम वैली में उनी कपड़े तैयार करनेवाली एक मिल को हमने देखा। यहाँ भी मजदूरों में खियों की संख्या सबसे श्रधिक थी। इस मिल को देखने के बाद छोटे-छोटे पुजें ढालनेवाले एक कारखाने को भी हमें दिखाया गया। इस कारखाने में खियों के श्रतिरिक्त छोटी उम्र के लड़के भी काम करते दीख पड़े।

श्रमिकों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यह योजना लागू हैं, कि स्त्रियों श्रोर १६ से १८ वर्ष तक की श्रायुवाले मजदूरों से ४८ घंटे प्रति सप्ताह श्रोर १६ वर्ष से कम श्रायु के मजदूरों से ४४ घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जाता है। १८ वर्ष से कम श्रायु वाले मजदूरों की प्रति वर्ष इस दृष्टि से डाक्टरी परीचा होती है, कि वे काम करने के योग्य हैं श्रथवा नहीं। ब्रिटेन भर में यह योजना लागू है। श्रमिकों के कल्याण पर कारखाने वाले प्रतिवर्ष हर मजदूर पर श्रीसतन ४० पाँड खर्च करते हैं। श्रमिकों के खेल-कूद श्रीर श्रामोद-प्रमोद की भी ब्यवस्था है।

टीम वैली से हम लोग सीधे न्यू कासल पहुँचे। यहाँ एक ऐसे रेस्त्रां में हमने खाना खाया, जहाँ मध्यमवर्ग के लोग प्रायः खाते हैं। छोटा रेस्त्रां श्रीर साधारण भोजन। यहाँ खाना खा कर हमने यह श्रनुभव किया, कि ब्रिटेन में श्रिधिकांश साधारण रेखाश्रों में श्रच्छा भोजन नहीं मिलता। मगर जिस साहस के साथ लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं, वह श्रवश्य ही प्रशंसनीय है।

लंच के बाद हम एक ऐसे सेवा-केन्द्र को देखने गये, जहाँ श्रपाहिजों को कला-कोशल की शिला दे कर उन्हें श्राजीविका कमाने योग्य बनाया जाता है। यहाँ पहुँचते ही युद्ध के भयानक चित्र श्राँखों में उतर श्राये। इस केन्द्र में ऐसे श्रपाहिज देख पड़े, जिनमें कुछ के हाथ कट गये हैं, तो किसी के पैर श्रीर किसी की श्राँखें खराब हो गई हैं, तो किसी के कान—यह युद्ध का ही पिरेणाम है। उन्हें विविध प्रकार की प्राविधिक शिला दी जा रही थी। कोई दर्जी का काम सीख रहा था, कोई घड़ी श्रथवा टाइपराइटर मरम्मत करने की ट्रेनिंग पा रहा था, तो कोई मोची का काम ख़शी-ख़शी कर रहा था।

इस केन्द्र को देख लेने के बाद हम पुनः न्यू कासल लौट श्राये, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश कौंसिल की शाखा में भारतीय विद्यार्थियों से सवा सात बजे मिलना था। हम लगभग दो घंटा पहले पहुँच गये थे, इसलिए यहाँ से श्राट मील दूर जा कर उत्तरी सागर के किनारे कुछ देर तक टहलते रहे।

टाइन नदी के मुहाने पर यहाँ का बन्दरगाह है । सागर के किनारे पहुँचते ही कार छोड़ कर बच्चों की भाँति हम लोग उछलते-कूदते तट के पास पहुँचे । विराट सागर हरहरा रहा था । दूर जलिंध के बीच पाँच-छः जहाजों को देख कर हमारे एक साथी ने न्यू कासल के ज्यावसायिक महस्व की चर्चा श्रुरू कर दी । किंतु उस समय हम लोग इस शुष्क बातचीत की श्रपेषा श्रननत जलराशि को देखने में डूबे हुए थे । वास्तव में सागर को देखने पर विराट प्रकृति के स्पन्दनशील सीन्दर्य का दर्शन होता है ।

न्यू कासल से सागर के तट तक बिस्तयाँ ही बिस्तयाँ हैं। सहकें काफी श्रम्ही हैं। जिस समय हम सागर के किनारे पहुँचे, वहाँ कई युवक-युवितयों की टोलियाँ घूम रही थीं। यहाँ यद्यपि कड़े शीत के कारण हम काँप रहे थे, फिर भी यहाँ का वातावरण इतना अच्छा लग रहा था, कि हटने की इच्छा नहीं होती थी। सरकारी कार्यक्रम से बँघे होने के कारण इस मनोरम स्थान को छोड़ कर पुनः हमें न्यू कासल में ब्रिटिश कौं सिल की स्थानीय शाखा में जाना ही पड़ा। वहाँ कई भारतीय एवं श्रम्भोकी छात्रों से हमारी भेंट हुई। भारतीय विद्यार्थियों में बिहार के चार छात्र ऐसे थे, जो यहाँ कृषि सम्बन्धी शिचा प्राप्त करने के लिए श्राये थे। उनसे भोजपुरी में बातचीत करके जो प्रसन्नता प्राप्त हुई, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। ग्रियर्सन ने जिस भोजपुरी को उत्साही जाति की ज्यावहारिक भाषा कहा है, उसी भाषा में भारत से हजारों मील दूर ब्रिटेन के श्रीद्योगिक चेत्र में बातचीत करने में सचमुच बड़ा रस मिला। एक श्रम्भोकी छात्र ने मजान की रंग-भेद सम्बन्धी नीति पर बड़ी देर तक बातचीत की। उसने यह भी कहा कि भारतीय समाचार पत्र श्रश्वेत जातियों की मर्यादा की रहा में जो योग प्रदान कर रहे हैं, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।

श्राज का श्रन्तिम कार्यक्रम मेरे जिए रुचिकर था, क्यों कि इस यात्रा में प्रथम बार एक प्रान्तीय समाचार पन्न के कार्याज्य में जा कर वहाँ की कार्य-प्रयाजी को देखने का श्रवसर मुक्तको मिला। 'न्यू कासल जनरल' के प्रेस का सराहनीय प्रबन्ध देख कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रान्तीय पन्नों में स्थानीय खबरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है श्रीर इन पन्नों का दावा है, कि इनकी श्रंप्रेजी लंदन के पन्नों से श्रच्छी होती है। उक्त पन्न के माजिक लार्ड केम्सले हैं, जिनके हाथ में ब्रिटेन के कई पन्न हैं। लंदन के श्रतिरिक्त ब्रिटेन के ग्यारह जिलों से जार्ड केम्सले के श्रन्य पन्न प्रकाशित होते हैं। इस देश

के पत्रों पर यह किस प्रकार हावी हैं, इसका श्रन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है, कि इनके हाथ में चौदह दैनिक, छः साप्ताहिक श्रीर रविवार को प्रकाशित होने वाले छः पत्र हैं।

न्यू कासल में पत्रोद्योग के चेत्र में लार्ड केम्सले को एकाधिकार प्राप्त है। दैनिक 'स्पोर्टिंग मैन' को छोड़ कर यहाँ से प्रकाशित होने वाले सभी पत्र इन्हीं के हाथ में हैं।

'न्यू कासल जनरल' दिकयानूसी विचारों का पत्र है। इसके सम्पादक मिस्टर क्लाड ने घूम-घूम कर हमें कार्यालय के विभिन्न भागों को दिखलाया। इस प्रान्तीय पत्र के कार्यालय में भी श्राध घंटे में फोटो तैयार करके ब्लॉक बना लिया जाता है।

लगभग ग्यारह बजे रात को हम डरहम वापस श्रा गये। नगर में उस समय सन्नाटा छाया हुन्ना था। मैं भी काफी थका था। बिस्तरे पर जाते ही नींद की गोद में लुक्क गया।

## १० मई

- (१) स्टीक्टन
- (२) "टनों वनस्पति तेल हमसे रॅगवाइए"
- (३) श्रौद्योगिक विवाद हल करने की प्रणाली
- (४) वाटसन भी मजदूर नेता हैं !

सुबह नींद टूटते ही बाहर देखा—इन्द्र भगवान् श्राज भी कृपा किये हुए हैं। मगर नारता करने के लिए जब भोजनागर में गया, तो वहाँ "कैसा श्रन्छ। मौसम है।" कह कर एक श्रंग्रेज़ युवक ने बातचीत श्रुरू की। मैंने मन ही मन कहा, लोग समभते हैं, पूर्ववाले ही परम्पराश्रों से चिपके रहते हैं, किंतु ये श्रंग्रेज़ तो परम्पराश्रों से चिपकने में उनसे भी श्रागे हैं। श्रन्य बातों के श्रतिरिक्त मौसम भी उनकी सामाजिक परम्पराश्रों की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बन गया है। श्रोर तो श्रोर नगरों व गाँवों के नामों के साथ निद्यों के नाम जोड़ने की परंपरा एक लंबे श्रसों से प्रचलित है। जिस न्यू कासल को पिछले दो दिन से देख रहा हुँ, उसका सही नाम है—न्यू कासल-श्रपान-टाइन। श्राज देखने जाऊँगा टीज़ नदी के तट पर बसे स्टोक्टन-श्रान-टीज़ श्रोर १६ मई को पहुँच जाऊँगा इंगलैंड के सवेरिकृष्ट सांस्कृतिक प्रतिनिधि शेक्सपियर के गाँव—स्ट्रैटफर्ड श्रान-एवन। परम्परावादी इंगलैंड के जीवन में पुरानी धार्मिक रूदियाँ शेष हैं श्रीर श्रीद्योगिक सभ्यता के उदय होने के बाद भी वे दूर न हो सकीं।

श्राज नारते के बाद हम इस इलाके के ऐसे भाग की श्रोर रवाना हुए, जो श्रपने श्रमर पुत्र स्टेफेन्सन के श्राविष्कार के कारण संसार भर में सुप्रसिद्ध है। जिस रेलगाड़ी के द्वारा दूर-दूर भागों से श्रोद्योगिक, सांस्कृतिक एवं व्याव-सायिक संबंध कायम रखना सम्भव हो सका है, उसका श्रेय महान् श्राविष्कारक स्टेफेन्सन को ही तो है, जिसकी पहली रेलगाड़ी ने १८२४ में स्टौक्टन से डालिंगटन तक का सफर पूरा किया था श्रीर वह पहली रेलगाड़ी उस श्रमर विभूति की स्मृति में श्रब तक डालिंगटन में सुरचित है। खेद है कि इस गाड़ी को देख कर भी स्वार्थ के कर्दम में फॅसे वैज्ञानिक एवं श्राविष्कारक विज्ञान को

निर्माण की अपेका विनाश का साधन बनने दे रहे हैं।

यह श्रीचोगिक चेत्र लोहे श्रीर इस्पात के उद्योग के लिए विख्यात है, किंतु इसके श्रतिरिक्त छोटे-मोटे कई प्रकार के उद्योग-धंधे खड़े हो गए हैं।

, स्टौक्टन के विश्वविख्यात श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान—पावर गैस कारपोरेशन को देखने के लिए जब हम इसके मुख्य कार्यालय पहुँचे, तो इस प्रतिष्ठान के प्रायः सभी बढ़े श्रिधकारियों ने खुले दिल से हमसे बातचीत की। हमारे लिए इस प्रतिष्ठान का महस्व इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है, कि सिन्दरी में रासायनिक खाद तैयार करने के लिए जो कारखाना खुला है, उसके लिए यहीं से मशोनें प्राप्त हो रही हैं, तथा इसी संगठन से प्राविधिक सहायता भी मिल रही है। यह बहुत ही पुरानी श्रौद्योगिक संस्था है श्रौर कई देशों के कल-कारखानों के लिए यहाँ से मशीनें व पुर्गे भेजे जाते हैं। रूस ने भी यहाँ से मशीनें प्राप्त की हैं। इसकी स्थापना १८७६ में हुई थी।

सिन्दरी के कारखाने के सम्बन्ध में यहाँ बहुत देर तक बातें होती रहीं। हमारे कुछ साथियों ने इस रासायनिक खाद तैयार करने वाले कारखाने में शीघ उत्पादन न होने की शिकायत की । इस पर उक्त प्रतिष्ठान के चेयरमैन तथा दूसरे श्रधिकारियों ने कहा कि शीघ्र उत्पादन न होने की शिकायत करते समय कुशल टेकनीशियनों की कमी के कारण जो दिक्कतें हैं, उनपर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि सिन्दरी में खाद तैयार करने का कारखाना खड़ा करने की योजना १६४४ में बन गई थी. किन्त १६४८ में पावर गैस कारपोरेशन को इसे तैयार करने का श्रार्डर मिला श्रीर इस स्थित में कुछ समय तो लगता ही। खर्च बढ़ने के सम्बन्ध में जो श्रारोप लगाया गया है, वह गलत है, क्योंकि चीजों का दाम पहले से बहुत बढ़ गया है। चेयरमैन ने कहा कि उत्पादन शुरू होने के पूर्व चार सीढियाँ तय करनी होती हैं-(1) कारखाने के लिए इमारत, (२) मशीनें, (३) कच्चा माल श्रीर (४) कुशल कारीगर । पहली दो मंजिलें फतह हो चुकी हैं । कच्चा माल भारत में इतना श्रधिक है कि उत्पादन शुरू होने के बाद रासायनिक खाद तैयार करने वाले कारखानों में सिन्दरी का कारखाना संसार का सबसे बड़ा कारखाना हो सकता है। हाँ, यह श्रवश्य है कि भारत में कुशल कारीगरों श्रीर टेकनीशियनों की कमी है. इसलिए जिस तेजी से कुशल कारीगरों की संख्या बढ़ेगी. उसी गति से उत्पादन भी बढ़ेगा। जब हमारे एक साथी ने यह पूछा. कि "आप विशेषज्ञ क्यों नहीं देते ?" तो इसके उत्तर में इस संस्था

के चेयरमैन ने कहा-"इस छोटे से देश में इतने फालतू आदमी कहाँ हैं। हाँ, भारतीयों को काम सिखाने की हम व्यवस्था श्रवश्य कर सकते हैं।" उन्होंने बताया कि इस समय भी कुछ भारतीय यहाँ काम सीख रहे हैं और कारखाने में घूमते समय उनमें से दो भारतीयों से हमारी भेंट हुई। यहाँ सर्वप्रथम हमें रासायनिक प्रयोगशाला दिखाई गई, जहाँ विशेषज्ञ श्रीर शिचार्थी बड़ी तन्मयता के साथ श्रपने-श्रपने काम में लगे हुए थे। वनस्पति तेज की रँगाई के प्रश्न पर हमारे देश में यह कहा जा रहा है. कि रँगने की किया ठीक ढंग से नहीं हो सकती. इसलिए श्रभी तक यह काम नहीं हो रहा है। मगर श्रपने देश के कुछ विवेकशील लोगों का यह हड़ विश्वास है, कि उपयुक्त रंग न मिलने का बहाना केवल प्रपंच है श्रीर वास्तव में वनस्पति तेल के उत्पादक इतने प्रभावशाली हैं, कि रंग मिल कर भी नहीं मिल पाते। मैंने यहाँ के विशेषज्ञों से विशेष रूप से इस सम्बन्ध में जब पृष्ठताछ की, तब मुक्ते बताया गया, कि वनस्पति तेल को रँगना बिलकुल भासान है। मैंने मन में सोचा. रासायनिक खाद की श्रावश्यकता पूरी करने के लिए इसी प्रतिष्ठान की सहायता से सिंदरी में कारखाना खड़ा किया गया, किन्तु जनता के स्वास्थ्य की रचा के लिए इस कम्पनी की सहायता से वनस्पति के रँगने की ब्यवस्था नहीं की जा रही है। पूँजी की माया विचित्र है!

पावर गैस कारपोरेशन के एक श्रधिकारी ने श्रायल रिफाइनिंग प्लेंट के बारे में एक पुस्तिका मेरे हाथ में देते हुए कहा—"टनों वनस्पति तेल हमसे रूँगवाइए।" इसका उत्तर मैं क्या देता। किन्तु हमारे देश के जो श्रधिकारी यह कहते हैं, कि वनस्पति तेल का रूँगना श्रभी सम्भव नहीं है, वे क्या इस चुनौती को स्वीकार करेंगे?

यहीं हमने देखा, कि किस प्रकार हीरे काटे-कुँटे जाते हैं श्रीर इसी कज्ञ में हमें यह भी बताया गया, कि सच्चे हीरे की परख क्या है। इस प्रतिष्ठान में मजदूरों के लिए कैंटीन तथा श्रामोद-प्रमोद के लिए नाटक-गृह एवं खेलने के लिए मैदान श्रादि की समुचित ब्यवस्था है।

हमें यह भो बताया गया, कि ब्रिटेन में मजदूर घोर मालिक घपने-घपने संगठनों के द्वारा श्रोद्योगिक विवादों को हल कर लेना ही उचित समक्तते हैं। परन्तु जिन उद्योगों में ऐसा सम्भव नहीं होता घ्रथवा जहाँ दोनों पचों के प्रतिनिधि घ्रपना विवाद हल नहीं कर पाते, वहाँ समकीता-घ्रधिकारियों के द्वारा श्रम-मंत्रालय ऐसे विवादों को हल करता है। घ्रगर मध्यस्थ-बोर्ड से भी श्रोद्योगिक विवाद नहीं सुलम्म पाने, तो कानून द्वारा स्थापित श्रीद्योगिक श्रदालतें ऐसे मामलों में श्रपना निर्णय देती हैं। युद्ध-काल में मजदूरों श्रीर मालिकों के बीच पैदा हुए भगड़ों के निपटारें के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता की सिल बनी थी श्रीर श्राज भी वह कायम है। इसे भी श्रीद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में फैसला करने का श्रिषकार है श्रीर इसका निर्णय दोनों पत्तों को स्वीकार करना पड़ता है। सरकार राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति के द्वारा मजदूर संगटनों श्रीर मालिकों की संस्थाश्रों से श्रपना सम्पर्क कायम रखती है। उक्त समिति में ब्रिटिश मिल मालिक महासंच श्रीर ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं।

उद्योगों के छाधार पर यहाँ मालिकों के संगठन बने हैं। इनके सभी संघवद्ध संगठनों का नाम बिटिश मिल मालिक महासंघ है। सरकार ने इसे मान्यता प्रदान कर रखी है। छौद्योगिक मजदूर ट्रेड यूनियनों में संगठित हैं छौर इनके केन्द्रीय संगठन का नाम बिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। १६४८ में बिटिश ट्रेड यूनियनों की सदस्य-संख्या ६३ लाख १ हजार थी। श्रलग-श्रलग ७०६ ट्रेड यूनियनों थीं। परन्तु ६६ प्रतिशत मजदूर १७ बड़ी यूनियनों के सदस्य थे।

ब्रिटेन के श्रमिक श्रान्दोलन में एकता नहीं है। बम्युनिस्ट तथा कुछ स्वतंत्र श्रमिक कार्यकर्ता ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नीति से श्रसन्तृष्ट हैं। विश्व मजदूर संघ से सम्बद्ध मजदूर सड़रनों श्रीर ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस में बड़ा मतभेद है। ब्रिटेन के कम्युनिस्ट एवं स्वतन्त्र मजदूर कार्यकर्ताश्रों का कहना है, कि श्रमजीवियों श्रीर मालिकों में सहयोग बनाये रखने की बात वास्तव में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी नेताश्रों श्रीर श्रेजीशाहों की चालवाजी है। १६४६ में विश्व मजदूर संघ से श्रपना सम्बन्ध खतम करने की घोषणा करते हुए ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने श्रमेरिकी सी० श्राई० श्रो० के नेताश्रों का श्रनुसरण किया श्रीर तब से मजदूर श्रान्दोलन में एक चौड़ी दरार पड़ गई है। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताश्रों का कहना है, कि भाशल-योजना' के श्रम्तर्गत जो देश श्रा गये हैं, उन्होंने श्रमेरिका को खुश करने के लिए विश्व मजदूर संघ से श्रपना सम्बन्ध खत्म कर लिया है, किन्तु हमें ज्ञात हुशा, कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस नीति से लंदन, खासगो श्रीर लीड्स की कुछ बड़ी ट्रेड यूनियनों की कार्यक्तों श्रीर स्कॉटलैंड की खानों में काम करनेवाले मजदूरों ने श्रसंतोष प्रकट किया।

पावर गैंस कारपोरेशन के कुछ कारखानों को देखने के बाद मैं बेनीपुरी जी के साथ न्यू कासल गया, जहाँ भारतीय छात्रों ने हमें खाने के लिए श्रामंत्रित किया था। वहीं एक भारतीय डाक्टर से भी भेंट हुई, जो बम्बई के हैं श्रीर डाक्टरी सीखने के बाद यहीं एक श्रस्पताल में ६०० पौंड वार्षिक पर काम करते हैं। इन्हीं डाक्टर ने हमें श्रपनी कार से डरहम पहुँचा दिया। मार्ग के दो गाँवों में भी हम लोग गये, श्रामांशों से बातें कीं। इन दोनों गाँवों में पक्की सड़कें बनी हुई हैं। छोटे-छोटे दुमंजिले मकान, जिनकी खिड़कियों पर खूबसूरत पदें पड़े हुए हैं। लड़कों के खेल के लिए मैदान भी दिखाई दिये। एक गाँव के पब में जा कर हमने बियर भी पी। श्रामीशों ने बताया, कि प्रथम महायुद्ध के बाद १६२६-३० की मन्दी के फलस्वरूप यहाँ बेकारी के कारण जो विपम स्थिति पैदा हो गई थी, वैसी दशा श्राज श्रवश्य नहीं है, लेकिन परेशानियों की कहानी श्रभी खल्म नहीं हुई है। हमें यह भी मालूम हुआ, कि कई भागों में लोगों के सम्मुख मकान की विकट समस्या श्रभी है।

रायल काउंटी होटल में ही आज हमें डिनर दिया गया था, जिसमें डरहम के मेयर श्रीर श्रन्य स्थानीय श्रधिकारियों के साथ ही 'नेशनल युनियन श्राफ माइन वर्कर्स' ( खान मजद्रों की राष्ट्रीय यूनियन ) के जनरल सेक्रेटरी श्री साम वाटसन भी उपस्थित थे । श्री वाटसन श्री एटली के दाहिने हाथ हैं । स्वास्थ्य-मंत्री बेवान के इस्तीफे के बाद इन्डोंने एटली का जोरों से समर्थन किया था और आज के डिनर में उनकी उपस्थित के कारण मौसम, फूज श्रथवा साहित्य पर चर्चा होने के बजाय राजनीतिक चर्चाएँ होती रहीं। वाटसन स्कॉच हिस्की के पेग के पेग चढ़ा कर श्रमेरिका की आक्रामक नीति का अपनी शक्ति भर समर्थन कर रहे थे। इन्होंने फख के साथ यह भी कहा, "मैं चार पुरत से खान-मजदर हैं और मेरा जनम खान में हथा है।" मगर यह सुनते ही कि कैंटरवरी के 'रेड डीन' डरहम विश्वविद्यालय में भाषण देने श्राये हैं. वह भड़क उठे: "वह डीन नहीं है, डीन की खाल श्रोड़े हुए वह रूस का एजेंट है" श्रीर इसी श्रावेश में रूस की निंदा व श्रमेरिका की प्रशंसा में वे भाषण करते रहे । बोल्शेविक क्रान्ति के समय मास्कों-स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि सर बस लोखार्ट ने लिखा था-"इंगलैंड के टोरी इस क्रान्ति को घूणा की दृष्टि से देखते हैं व इसके परिणामों से भयभीत हैं और श्रमिक देशभक्तों में भी मैंने यही भय पाया।" एटली के दाहिने हाथ वाटसन के मुँह से उक्त बातें सुन कर सर ब स लोखार्ट के कथन को कीन श्रसस्य समभेगा ? वाटसन

को शायद लॉस्की द्वारा १६४३ में कहे गिये ये शब्द याद नहीं रहे-"सोशालिस्टों श्रीर कम्युनिस्टों के श्रापसी संघर्ष के फलस्वरूप जर्मनी श्रीर इटली का मजदूर श्रान्दोलन खतम-सा हो गया था श्रीर यदि द्वितीय महायुद्ध के बाद भी इन दोनों पार्टियों की वही नीति कायम रही, तो स्वतन्त्रता के लिए लड़े जाने वाले युद्ध का नतीजा कटुतर गुलामी के रूप में परिश्वत होगा।" जिस समय वाटसन यह कह रहे थे, कि श्रगर श्रमेरिका न होता, ती यूरोप भूखों मर गया होता: उस समय वे शायद इस बात को भूल रहे थे - यूरोप को दो शिविरों में विभक्त करने की साजिश इसीलिए रची गई. कि वालस्टीट के संकेत पर पश्चिमी यूरोप के साथ ब्रिटेन भी नाचे । युद्ध के बाद ब्रिटेन में मजदूर-दल की जीत पर दुनिया में इसलिए खुशी मनायी गई थी, कि शान्ति की ताकतें सुदृढ़ हो रही हैं । मगर शेरी पार्टी की परराष्ट्र-नीति का श्रनुसरण करके ब्रिटिश लेबर पार्टी ने शान्ति के शिविर को धक्का पहुँचाया है श्रीर इसी बिए इस दल के सुप्रसिद्ध सदस्य के॰ जिलियाकस ने, जो स्वतन्त्र एवं निष्पत्त विचारों के कारण लेबर पार्टी से निकाल दिये गये हैं 'श्राई चूज़ पीस' ( मैं शान्ति को वरण करता हूँ ) नामक पुस्तक में वर्तमान मजदूर सरकार की नीति की भर्त्सना करते हए इसे शान्ति के लिए घातक बताया है। मार्शल-योजना की वकालत करते समय वाटसन इस बात को भी भूल रहे थे. कि इस सहायता का अर्थ है अमेरिका की आर्थिक और अप्रकट रूप में राजनीतिक गलामी। इनको इस बात की बड़ी शिकायत थी, कि भारत खुले रूप में श्रांग्ल-श्रमेरिकी गुट का समर्थन नहीं करता । परनत ब्रिटेन में भी सभी मजदर कार्यकर्ता वाटसन के विचारों के पोषक नहीं हैं। मई दिवस के समारोह के श्रवसर पर ४ मई को ट्रेफलगर स्क्वायर में एक श्रंभेज़ युवक ने मुक्तसे कहा था, ब्रिटेन श्रमेरिका का पिछलुग्गु नहीं बन सकता । मुभे वाटसन की श्रपेत्ता उस युवक की बात में श्रधिक विश्वास है। श्राश्चर्य यही है कि वाटसन भी मजदर नेता हैं।

# ११ मई

- (१) रेड डीन से ऋचानक भेंट
- (२) सहकारिता-श्रान्दोलन
- (३) 'रहस्यमय कथात्रों के देश' की श्रोर
- (४) एडिनबरा के 'पब' में

पर्वतों, जंगलों श्रीर मरनों की शोभा को समेटे जो स्काटलैंड जॉनसन श्रीर सर वाल्टर स्काट की लेखनी से दुनिया के दूर-दूर देशों के जोगों को प्रिय हो गया है, उसी शीत प्रदेश को देखने के लिए बड़ी श्रातुरता से मैं श्रपने बिखरे सामान को सूटकेस में भर रहा था, तभी सहसा याद श्राया, कि 'रेड डीन' इसी होटल में ठहरे हैं श्रीर क्या उनसे बिना भेंट किये ही मैं श्राज इंगलैंड से स्काटलेंड रवाना हो जाऊँ ? कार्यक्रम के श्रनुसार कैंटरबरी जाना नहीं हो सकता, किन्तु वहाँ जाने का उद्देश्य श्रब इसी होटल में पूरा हो सकता है। इसी विचार के साथ मैं जलपान करने जब डायनिंग हॉल में गया, तो एक बृद्ध सजान, जिनके गले में क्रॉस लटक रहा था, श्रपनी टेबुल छोड़ कर मेरे पास आ गये श्रीर बहे स्नेह के साथ उन्होंने कहा-"क्या मैं श्रापही की टेबुल पर जलपान कर सकता हूँ ?" श्राज तक के श्रनुभव के बाद इंगलैंड में मेरे लिए यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। मैंने सोचा, यह कीन सहृदय श्रंग्रेज है. जिसके शब्द-शब्द से ममता श्रीर स्नेह की रसवारा फूट रही है। श्रंग्रेज़ तो पर्यटक से भी बिना पूछे कुछ बातें नहीं करते, किन्तु यह कीन साध पुरुष है, जो एक अरवेत से बात करने के लिए उसकी देवल पर ही जलपान करना चाहता है। क्रॉस देख कर विश्वास हुआ-हो न हो यहां द्धाक्टर हैवलेट जॉनसन हैं. तब तक उन्होंने श्रपना परिचय स्वयं दे दिया श्रीर भाज सबह से ही जिस व्यक्ति से मिलने को मैं श्रातर था, उस सन्त से इस प्रकार अनायास भेंट हो जाने पर प्रसन्नता क्यों न होती ? एटजी के साथी और हरहम के मजदूर नेता साम वाटसन जिस मानवतावादी पादरी को कल रात भोजन के समय गालियाँ दे रहे थे. वही श्राज किस सौजन्य के साथ हमसे

घुजिमिज कर बातें कर रहा है ! इस पादरों को केवल इस समय यही चिनता है, कि सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए श्रव स्थायी रूप से विश्व-शान्ति कायम रहे । ब्रिटेन के टोरियों श्रोर ट्रान्सपोर्ट हाउस की वर्तमान नीति के समर्थकों की दृष्टि से इस पादरी का यही दोष है, कि वह समानता श्रोर बंधुत्व के श्रादर्श का श्राराधक है श्रोर इस बिए उसे ब्यंग्यात्मक ढंग से 'रेड डीन' ( रूस समर्थक पादरी ) कहा जाने लगा है ।

केंटरबरी के डीन डाक्टर हैवलेट जॉनसन से खुल कर बातें हुईं। उन्होंने भारत की तटस्थ परराष्ट्र-नीति को शान्तिवादी नीति कह कर उपकी सराहना की। गांधी जी की चर्चा करते ही उनकी श्रांखें तर हो गईं। "महात्मा जी श्रीर नेहरू—दोनों ही केंटरबरी में मेरे मेहमान थे" यह कहते हुए रेड डीन ने भारत के शान्तिवादी रुख की पुनः प्रशंसा की। श्रापने कहा—"शान्ति की रक्षा करके वर्तमान युग इतिहास में वह देन छोड़ जायगा, जिसे भावी पीड़ी सदा याद रखेगी।" हमारे साथियों ने उनसे बहुत से सवाल पूछे श्रीर बड़ी गम्भीरता के साथ उन्होंने हर प्रशन का उत्तर दिया।

श्रमेरिका श्रीर रूस के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा - दोनों राष्ट्रों की श्रार्थिक नीतियों के विश्वेषण से स्वतः यह दात प्रकट हो जायगी, कि कौन शान्ति चाहता है श्रीर कौन विप्रह । रूस दूसरे महायुद्ध के घाव भरने में लगा है-वह पुनर्तिर्माण में संलग्न है। श्रमेरिका श्राक्रामक नीति श्रवना कर श्रवने साम्राज्यवादी पंजे में दनिया को कप्तना चाहता है। श्राखिर सोने श्रीर फौजी श्रृह्व के लिए ही तो श्रमेरिका कोरिया में लंड रहा है। जब एक प्रतिनिधि ने लौह-श्रावरण की चर्चा श्ररू की. तो डॉक्टर जॉनसन हँसे। उन्होंने कहा — श्राश्चर्य है, कि इस प्रकार के गलत प्रचार में भारत के पढ़े-बिखे लोग भी फँस रहे हैं। मैं तो रूस कई बार गया हूँ, दूसरे लोग भी जाते ही रहते हैं, परन्तु 'लोह-म्रावरण' जैसी कोई बात नहीं पाई गर्ड । हाँ, जो लोग राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस प्रकार का सूठा प्रचार करते हैं. उन्हें सत्य कैसे दिखायी पड़ेगा ? एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेड डीन ने कहा, कि रूस और पूर्वीय यूरोप के देशों के धार्मिक नेताओं ने मुक्ते बताया, कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आपने कहा, कि मेरी दृष्टि से रूस का सामाजिक जीवन ईसा के उपदेशों के अनुकृत सँवारा जा रहा है, इसिलए में पादरी होते हुए भी रूस का समर्थक हूँ और प्रत्येक सन्ता ईसाई अवस्य कम्युनिस्ट होगा।

डाक्टर जॉनसन के हृदय में भारत के प्रति बड़ा प्रेम है। इच्छा तो यही हो रही थी, कि इनसे बातें करते रहें, किंतु सरकारी कार्यक्रम से बँधे होने के कारण यह सम्भव नहीं था। ब्रिटेन के इस ईमानदार श्रीर सुयोग्य सन्त से इस होटल में श्रचानक भेंट हो जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। श्रपनी यात्रा के इन मधुर चलों को मैं कभी नहीं भुला सकता।

होटल से श्रपने सामान के साथ श्रपनी-श्रपनी कार में हम लोग इस भाग की सहयोग-समितियों के कार्य-कलाप देखने को खाना हुए। श्राज ही तीसरे पहर न्यू कासल जा कर हमें स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा के लिए गाड़ी पकड़नी थी।

ब्रिटेन में अपने ढाँचे के अन्तर्गत सहकारिता-आन्दोलन सफल है। इस समय एक हज़ार से श्रधिक बिखरी हुई सहयोग-समितियों के करीब एक करोड़ पाँच लाख सदस्य हैं जब कि पूरे देश की जन संख्या पाँच करोड़ से कुछ कम है। हम पहले न्यु कासल की सी॰ डबल्यु॰ एस॰ (थोक व्यवसाय करनेवाली सहयोग समितियाँ ) के कार्यालय में गये। यह एक प्ररानी संस्था हैं। १८६४ में इसकी स्थापना हुई थी। बिटेन में दो प्रकार की सहयोग समितियाँ हैं-- १. रिटेल सोसायटी २. होलसेल सोसायटी । रिटेल सोसायटी ने उपभोक्तायों के लाभार्थ होलसेल खौर उत्पादक समितियाँ भी स्थापित कर दी हैं । किन्तु रिटेल सोसायटियों का मुख्य कार्य होलसेल सोसायटियों तथा दसरे साधनों से सामान खरीद कर उसे सस्ते भाव श्रपने सहयोगियों के हाथ बेचना है। रिटेज समितियों के काम में लगे कर्मचारियों की संख्या २ लाख ४० हजार है। १६४८ में इन समितियों ने ४६० लाख पौंड का न्यापार किया था । होलसेल समितियों का मुख्य कार्य उत्पादन के द्वारा रिटेल समितियों की माल-सम्बन्धी श्रावरयकतात्रों की पूर्ति करना है। न्यू कासल में इस संस्था का न्नेत्रीय कार्यालय है। कार्य-संचालन के लिए २८ डायरेक्टरों का एक बोर्ड है, जिसकी बैठक प्रति सप्ताह मानचेस्टर, लंदन श्रीर न्यू कासल में क्रमशः होती है श्रीर हर तीसरे मास समस्त सहयोग-समितियों के प्रतिनिधियों की साधारण बैठक होती है। हर छठे मास श्राय का वितरण होता है। कोई भी सदस्य २०० पाँड से श्रधिक का शेयर नहीं खरीद सकता।

इस सोसायटी द्वारा मुख्यतः कपड़ा, जूता, फर्नीचर, बर्तन तथा भ्रन्य भावश्यक चीजों के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। इस समिति की देखरेख में दो सौ कारखानों श्रीर फर्मों का संचालन होता है, जहाँ की तैयार वस्तुएँ दुनियाँ के कई भागों में भेजी जाती हैं श्रीर इस प्रकार श्रन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य भी इसके कार्यक्रम का मुख्य श्रंग होता जा रहा है। सहयोग-समितियों के श्रपने बैंक श्रीर बीमा-कम्पनियाँ हैं। यहाँ सहकारिता-श्रान्दोलन ने इतनी सफलता प्राप्त की है, कि यहाँ होलसेल सोसायटी के पास श्रपने जहाज हैं, जिनके जिरये दूर-दूर देशों के बाजारों में यहाँ का सामान भेजा जाता है।

बिटिश सहकारिता-म्रान्दोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद इसी म्रान्दोलन द्वारा संचालित एक सिलाई का कारखाना दिखाया गया। यहाँ के पाँच सो कर्मचारियों में खियों की संख्या म्रधिक तो थी ही, किन्तु सोलह वर्ष से कम उम्र के कई लड़कों को भी मैंने काम करते देखा। इनमें म्रधिकांश लड़के प्रायः म्रशिचित थे। पूँजीवादी म्रथं-व्यवस्था की यह कितनी बड़ी विडम्बना है, कि इतने बड़े शोषक देश में भी किशोरों को, जब उन्हें शिचा प्राप्त करनी चाहिए, म्रपनी म्राजीविका कमाने के लिए खटना पहता है।

इस सिलाई के कारखाने में हर घंटे २२ कोट और ४४ पेंट तैयार होते हैं। सारा काम मशीनों से होता है। प्रति सप्ताह औसतन हर कर्मचारी को ४ पौंड म शिलिंग मजदूरी मिलती है। सप्ताह में काम के ४४ घंटे निर्धारित हैं।

इस कारखाने में मैंने एक दिलचस्य चीज़ यह देखी, कि मशीनों पर काम करनेवाली लड़िक्यों ने श्रपनी-श्रपनी मशीनों पर श्रपने-श्रपने प्रिय श्रभिनेता एवं श्रभिनेत्रियों के चित्र लगा रखे थे। हमें देख कर वे श्रापत में कानाफूसी भी करती जा रही थीं, कुछ मुसकरा रही थीं, कुछ हँस रही थीं। मगर सबके चेहरे कुछ सूखे-से प्रतीत हुए। श्राँखों से विवशता टपक रही थी श्रीर यद्यपि वे कई प्रकार के सुन्दर वस्त्र सी रही थीं, परन्तु उनके शरीर पर श्रच्छे वस्त्र नज़र नहीं शायो।

इस कारखाने को देखने के बाद हम सोसायटी द्वारा सञ्चालित केंटीन में खाना खाने गये। यहाँ सस्ते दामों पर कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था है। केंटीन के बर्तन ग्रीर फर्नीचर सोसायटी के कारखानों द्वारा तैयार किये हुए थे। खाना श्रव्हा नहीं मिला। भला भरपेट ग्रालू का भरता कोई कैसे खा सकता है!

लंच के बाद हम न्यू कासल वापस आ गये। अभी ट्रेन छूटने में देर थी, इसिंजिए स्टेशन के पास ही कुछ देर हम टहलते रहे। टाइयाँ यहाँ काफी सस्ती थीं। मैंने मित्रों के लिए कुछ टाइयाँ खरीद लीं।

स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मेखे के कारण एक भाग से दूसरे भाग श्राने-जाने वालों की संख्या बढ़ गई थी। चार बजे हमारी ट्रेन न्यु कासल से एडिनबरा के लिए खाना हो गई । श्राज हम ऐसे चेत्र से हो कर स्काटलैंड जा रहे थे, जहाँ कुछ भागों में गेहूँ की खेती होती है श्रीर मवेशियों की संख्या श्रधिक है एवं जहाँ कुछ भाग की श्राबादी प्रति वर्गमील ५०० से श्रधिक: हिन्त बाद घट कर यह संख्या प्रतिवर्ग मील ४० से ४०० प्रति वर्गमील रह जाती है। हरी घास से भरे लम्बे चरागाहों में भेड़ों के मुंडों को देख कर इस चेत्र के प्रकृतिक सौंदर्य की पहली भलक मिली। भरे रंग की मोटो गायें भी चरागाहों में दिखायी पड़ीं। दुर दुर तक हरित भूमि-खंड देख कर श्राँखें जुड़ा गईं। ट्रेन में बैठे-बैठे इन हरे-भरे विस्तृत चरागाहों, बर्फ से ढकी पहाडियों श्रीर कहीं कहीं उद्युलते-कृदते लाल सुगों को देख कर में इस पर्वतीय प्रदेश के रूमानी सौंदर्य पर रीम उठा। दुनिया के धुर उत्तरी भाग की श्रोश हम जा रहे थे. इसलिए गर्मी में भी हमें काफी जाड़ा मालूम हो रहा था। ब्रिटिश ट्रेनों में रेलिंग प∓द कर गलियारे से बाहर के दृश्यों को देखने की सुविधा प्राप्त है. इस लिए मैं वहीं से खड़े-खड़े दोन के चतुर्दिक बिखरे हरित सींदर्य को निहारने में तन्नीन था। जिस समय उत्तरी सागर के किनारे से हमारी ट्रेन गुजरने लगी, तो बहुत ही लुभावना दृश्य दिखाई पहा । एक श्रीर सागर की उत्तंग तरंगें श्रीर दूसरी श्रीर हरित पृथ्वी पर हवा के क्रोंके के साथ मस्ती में भूमनेवाली तृग्-उर्मियाँ । पृष्ठ भाग में धवल पर्वत-शिखर, नीचे वनप्रदेश श्रीर ऊपर श्राकाश में पिश्वयों का स्वच्छन्द विचरण । प्रकृति की ऐसी श्रनुठी कला-कृति का श्रमुकरण कर न जाने कितने शिल्पी श्रमर कलाकार बन जाते हैं। श्रीर श्राज में उसी मनोहर दृश्य को जी भर देखता जा रहा हैं।

ट्रेन द्रुत गति से दौड़ती जा रही थी श्रीर कभी-कभी पिछले दृश्यों के चित्र श्रांखों में तैरने लगते। श्रमी कुछ देर पहले ट्विड माउथ नामक नगर दिखाई पड़ा था। श्रीर उसके लाल-लाल मकान स्काटलेंड के रहने वालों की रंगीन तिबयत श्रीर साहस की भावना को व्यक्त कर चुके थे। ट्रेन से उस नगर को देख कर भूगोल में पढ़ी हुई बात याद श्रा गई, कि यही वह चेत्र है, जहाँ हंगलेंड श्रीर स्काटलेंड की सीमा मिलती है। प्रसिद्ध सेमन मछली यहीं विशेष रूप से पायो जाती है श्रीर स्काटलेंड वाले बड़े गर्व से कहते हैं—"ट्विड नदी की सेमन सबसे श्रिधक स्वादिष्ट होती है।" सहसा यह भी याद श्राया, कि बैरविक-श्रपान-ट्विड प्राचीन समय में प्रेमियों का कीड़ास्थल भी रहा है।

सिंदियों पूर्व माँ-बाप के डर से भाग कर प्रेमी-प्रेमिकाएँ यहाँ पहुँच पर विवाह-बंधन में बँध जाते थे। सीमा पार कर एक देश से दूसरे देश में भाग जाने की सुविधा भी थी।

रहस्यमय कथाओं से भरे प्रदेश से होते हुए हमारी ट्रेन एडिनवरा की श्रोर जा रहा थी। इंगलैंड श्रीर स्काटलैंड के बीच वर्षी युद्ध होता रहा श्रीर एक जम्बे श्रसें के बाद रानी मेरी के पत्र छठे जेम्स के राज्यकाल में १६०३ में दोनों देरा एक ताज के श्रधीन हुए श्रीर १७६० में दोनों ने एक ही पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली अंगीकार की। हम उस स्काटलैंड के चरागाहों. बर्फीली पहाडियों. घने जंगलों श्रीर छिटपट खेतों को देखते जा रहे थे. जहाँ एक समय इस देश के निवासियों ने स्वतंत्र श्रस्तिव के लिए साहस के साथ संघर्ष किया, जहाँ सामंती पड्यंत्र में फँस कर न जाने कितने नौनिहालों ने अपनी जानें दीं. जहाँ वासना की लपटों में अनेक सामन्त कत्तस गये श्रीर जहाँ मारग्रेट जैसी रानी ने यदि अपने पवित्र श्राचरण से इस प्रदेश को गौरव प्रदान किया, तो रानी मेरी के विलासमय जीवन ने यहाँ के वातावरण में चल-बुलापन भर दिया । पाषाया-काल से पूर्व हिम-काल की आदिम सभ्यता का यह प्रदेश रोमनों से पूर्व केल्टिक श्रादि जातियों का क्रीड़ाचेत्र रहा श्रीर रोमनों के बाद पिक्ट्स श्रीर स्काट्स ने यहाँ प्रवेश किया । श्रन्त में स्काट जाति के नाम पर ही इस का नाम स्काटलैंड पड़ा। यद्यपि श्रभी स्काटलैंड की भूमि पर पैर नहीं रखा था किंत इस रहस्यमय देश के प्रशने ब्रुतान्त की स्कृतियाँ ताजी होते ही श्रपने डिब्बे की खिड़को से इसे जी भर निरखने की भावना बड़ी प्रवल होती जा रही थी। प्रकृति के विविध रूप यहाँ दर्शनीय हैं जौर जब सायिक पर सवार युवक-युवितयों की टोलियाँ देख पड़ीं, तो इस भाग के रूमानो जीवन का कुछ श्रामास मिला। जिन ग्रामीण दृश्यों से स्कारलैंड के प्रसिद्ध कवि राबर्ट बर्न्स को श्रनुभूति प्राप्त हुई. उनको निहारता हुआ मैं श्रव एडिनबरा पहँचने वाला था।

ठीक ६ बज कर १६ मिनट पर एडिनबरा के बेवर्ली नामक रेलवे-स्टेशन पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई श्रीर इस नगर को देखने की श्राकांचा लिये इम ट्रेन से उत्तरे।

स्टेशन पर यहाँ के निवासियों के रंगीन श्रीर नये ढंग की पोशाकें देख कर हमें मालूम हो गया, कि हम श्रव इंगलैंड से दूर स्काटलैंड में हैं। एडिनबरा की महिला सूचना-श्रिधकारी कुमारी शॉ प्रोटफार्म पर उपस्थित थीं। उनके साथ स्टेशन से लगे नार्थ ब्रिटिश होटल गये, जहाँ हमारे ठहरने का प्रबंध था। यही यहाँ का सब से बढ़ा होटल है।

इस शीत प्रदेश में पहुँच कर भी मैंने शाम को स्नान किया। जब नीचे होटल के लौंज (विश्राम-कल्च) में गया, तो बताया गया, कि बिहार के भूतपूर्व चीफ सेकटेरी श्री रसेल ने हमें डिनर पर श्रामंत्रित किया है। भोजन के समय श्री रसेल ने भी करमीर के प्रश्न पर बातचीत शुरू करते हुए कहा कि वे इस मामले में भारत के दृष्टिकोण को नहीं समक पाते। मैंने कड़ा—जब प्रायः सारा बिटिश प्रेस इस मसले में जानबूक्त कर पाकिस्तान के पत्त में भारत के खिलाफ गलत प्रचार कर रहा है, तो यहाँ के लोग वस्तुस्थिति को कैसे समकोंगे? मगर श्राश्चर्य यह हुश्रा कि तथ्यों को जान लेने के बाद भी श्री रसेल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस मर्ज की क्या दवा है?

होटल के मिंदर वातावरण से यह प्रकट हो गया, कि श्रव हम स्कॉच द्विस्की के प्रदेश में हैं। खा-गोकर हम बाहर घूमने निकले। बेनीपुरी जी ने श्राज बातों-बातों में एक स्मन्यूम की बात यह कही, कि "यहाँ खाने का श्रर्थ श्रज श्रोर पीने का शर्थ पानी नहीं है।" श्रंग्रेजी होटलों की भाँति यहाँ भी एक रोटी श्रोर साग-सब्जी तथा कुछ गोश्त मिला।

हम विश्व-प्रसिद्ध प्रिंसेज़ स्ट्रीट में टहल रहे थे। स्कॉटलैंड के निवासी श्रंग्रेज़ों से मानसिक-स्तर पर श्राज भी संवर्षरत हैं। किन्तु श्रंग्रेज़ी परम्परा के श्रनुसार वे भी इस लम्बे-चौड़े मार्ग को स्ट्रीट कहते हैं। होटल के पास ही प्रिंसेज़ स्ट्रीट से लगे स्कॉटलैंड के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सर वाल्टर स्काट का स्मारक दीख पड़ा श्रीर एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि की विशाल मृति देख कर मैं उसपर मुख हो गया। स्मारक के पास खड़े हो कर मैं सोचने लगा कि श्रव वह दिन दूर नहीं, जब हम भारतीय भी श्रपने सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के सम्मान में कलापूर्ण स्मारक खड़ा करेंगे। दिन में इस स्मारक को देखने का निर्णय करके हम वहाँ से श्रागे बड़े। लंदन की भाँति यहाँ भी दुकानें शाम को बन्द हो जाती हैं, परन्तु ग्यारह बजे रात तक इस स्ट्रीट पर सैलानियों की चहलकदमी जारी रहती है।

एडिनवरा के एक पब में जा कर हमने वहाँ की भी जिन्दगी देखी। हमारे एक साथी जब स्कॉच ह्निस्की में सोडा वाटर डालने लगे, तो एक श्रधेड़ स्कॉच ने परिहास के स्वर में कहा—"कहीं स्कॉटलैंड में भी सोडा वाटर के साथ ह्निस्की पी जाती है।" जब उस मधुशाला में एक श्रोर तीन-चार युवतियों

को पेग पर पेग स्काच द्विस्की चढ़ाते देखा, तो मैं समझ गया, कि राबर्ट बर्न्स क्यों मधुशालाओं के प्रेमी थे। यहाँ रूढ़ियों को त्याग कर समानता के स्तर पर प्रेम-विह्न वातावरण में जो बातें होती हैं, उससे किव को निस्सन्देह बड़ी प्रेरणा मिलती होगी। बर्न्स की कुछ श्रेष्ठ किवताएँ मधुशालाशों के सम्बन्ध में हैं।

कई शरवती श्राँखों ने इस मधुशाला के वातावरण को रंगीन श्रीर शोख बना दिया था। ग्यारह बजते ही मधुशाला बन्द हो गई श्रीर मधु-प्रेमियों को श्रनिच्छा-पूर्वक बाहर जाना पड़ा।

होटल में अपने कमरे में आ कर जब खिड़की से बाहर देखा, तो दूर एक निजन स्थान में रोशनी और उस रोशनी में पहाड़ी पर खड़ा कोई गढ़ दिखायो दिया।"""सोचने लगा क्या वही गढ़ मेरी का क्रीड़ास्थल तो नहीं है! किन्तु आधी रात को इस उलमन में फँसने के बजाय डायरो लिखने के बाद मैं सो गया। नींद की खामोश दुनिया में बड़ी विश्रान्ति मिलती है! बड़ी शान्ति!

## रंगीन कल्पनाश्रों के प्रदेश स्कॉटलैंड में

- (१) मेरी की प्रेमलीला का स्थल
- (२) पाइप बैंड प्रतियोगिता
- (३) ''पवित्र स्काटलैंड को श्रंयेजी प्रभुत्व से मुक्त करना हैं''

कार्यक्रम के श्रनुसार एक दिन से श्रिविक एडिनबरा में हकना सम्भव म था। कुमारी शॉ से जब इस सम्बन्ध में बातें हुई, तो बड़े मनोरंजक ढंग से उन्होंने कहा—"देख लिया न श्रापने लंदन का पश्तपात! एडिनबरा का श्रपना पुराना गौरवशाली इतिहास है। यहाँ महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं, श्रमेक दर्शनीय स्थल हैं, श्रौर भला इन्हें एक दिन में कैसे देखा जा सकता है। कम से कम स्कॉटलैंड की राजधानी के लिए कार्यक्रम में दो हो रोज दे दिये गये होते।" लंदन के सूचना-कार्यालय ने इस मामले में भूल श्रवश्य की थी। किन्तु कुमारी शॉ के प्रयास से एक रोज में इम यहाँ श्रधिक से श्रिवक स्थलों को देख सके।

सबसे पहले हमने पुराने एडिनबरा में उस ऐतिहासिक किले को देखा, जहाँ एक समय श्रंग्रेज़ों शौर इस देश के निवासियों में घोर संग्राम हो चुके हैं। यह किला वास्तव में एडिनबरा के राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास का प्रतीक है। पहाड़ी पर निर्मित इस किले का बाहरी दृश्य भी बहुत प्रेरक है। गढ़ के हेड वार्डर ने हमें घूम-घूम कर महस्वपूर्ण स्थानों को दिखाया।

सेंट मारप्रेट चैपल को छोड़ कर एडिनबरा किले की सभी इमारतें १२१४ में नष्ट कर दी गई थीं, ताकि यदि श्राक्रमणकारी श्रंप्रेज़ इसे श्रपने श्रिषकार में कर लें, तो भी वे इससे कोई फायदा न उठा सकें। इस किले में एक कुशाँ है, जिसे 'फोर वेल' कहते हैं। जब श्रंप्रेज़ इस किले को घेर लेते थे, तो इसी के पानी से यहाँ का काम चलता था। यह कुशाँ ११० फुट गहरा है और समुद्र की सतह से ऊँचा होने पर भी इसमें ३० फुट पानी रहता है।

इस पुरातन किले में राष्ट्रीय युद्ध-स्मारक श्रथवा 'शहीद-स्मारक' भी है। साम्राज्य की रचा में खेत रहे सैनिकों की स्मृति में यह स्मारक खड़ा है। भिन्न-भिन्न लड़ाइयों में काम श्राये सैनिकों की पूरी सूची यहाँ पुस्तकों के रूप में रखी गई है। स्काटलेंड के हर फौजी दस्ते का स्पृति-चिह्न यहाँ सुरचित है। विख्यात योद्धाशों द्वारा प्रयुक्त हथियारों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सैनिकों के श्रतिरिक्त प्रथम महायुद्ध के समय जिन जानवरों ने सैनिकों की सहायता की थी, उनके चित्र भी यहाँ देखने को मिले।

इस स्मारक को देख कर पुनः यह भावना श्रवश्य पैदा हुई, कि एक यह देश है, जहाँ साम्राज्यवादी युद्ध में काम श्राये सैनिकों का स्मारक खड़ा किया गया है श्रीर एक हम हैं, जो स्वाधीनता-संग्राम के शहीदों की स्श्रुति में श्राज तक कोई भव्य स्मारक खड़ा न कर सके।

हमने स्काटिश पार्लमेंट की वह ऐतिहासिक हमारत भी देखी, जिसमें २० श्वगस्त १४३७ को द्वितीय जेम्स की प्रथम पार्लमेंट की बैठक हुई थी। यहीं पर बाद राजा पार्टियाँ दिया करते थे। प्रथम चार्ल्स ने १६३३ में स्काटलैंड में श्वपने प्रथम श्वागमन के उपलक्ष्य में यहीं भोज दिया था। उद्धत कामनेल ने इसी हाल में १६४८ में दावत खायी थी। श्रब यहाँ राजाशों श्रीर पुराने वीरों के श्वस-शक्क रखे हैं। हमने उस कक्षा को भी देखा, जहाँ स्काटलैंड के श्रंतिम राजा का राजमुकुट रखा है।

एडिनबरा का किला देखने के बाद हमने इस पुरातन भाग के एक दूसरें महत्त्वपूर्ण स्थान 'होली रुड हाउस' के महत्त और मठ को देखा। मठ का श्रव केवल ध्वंसावशेष ही रह गया है। इस गिरजाघर को भी १४४४ और १४४७ में ईसा के भक्त श्रंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। महल श्रव भी खड़ा है श्रीर एडिनबरा जाने पर ब्रिटिश राजा इसी राज-सदन में ठहरते हैं।

पथ-प्रदर्शक ने महल के संबंध में एक लम्बा भाषणा देना शुरू किया। हम महल के विभिन्न भागों को देखने के लिए श्रातुर थे, पर वह धुँश्राधार भाषणा दिये जा रहा था। इन पथ-प्रदर्शकों की कौम भी निराली होती है। श्रितिश्रायोक्ति के चेत्र में ये श्रव्छे-श्रव्छे किवियों को भी मात देते हैं। सत्यासत्य की विंता किबे बिना ये श्रपनी कथा को इतना दिलचस्प बना देते हैं, कि दर्शक मुग्ध हो कर सब चीजें देखने लग जाय। यद्यपि हमारा पथ-प्रदर्शक ऐसा नहीं था, परन्तु भाषणा देने में वह भी पद था।

इस महल के सबसे बड़े कन्न — पिक्चर गैलरो में ११० राजाओं के चिन्न प्रदर्शित हैं। फ्लेंडर्स के शिल्पी जेम्स-द-विट ने १६८४ से १६८६ के बीच इन चिन्नों को तैयार किया था, जिनमें कुछ काल्पनिक श्रीर कुछ सच्चे हैं। इस हाल में श्रव विशेष समारोहों पर मधुपान एवं नत्य का श्रायोजन होता है।

वास्तव में इस महल की प्रसिद्धि अब मेरी की प्रेमलीलाओं के कारण शेष है। सदन के उन भागों को पथ-प्रदर्शक ने बड़ी दिल्लचस्पी से दिखाया. जहाँ मेरी का शयन-रुच, शृद्धार-रुच एवं विश्वाम-रुच श्रादि हैं। मेरी के पति लार्ड डार्नले के शयन-कत्त से एक पतला रास्ता मेरी के शयन-कत्त तक गया है, परन्तु उसे श्रव बन्द कर दिया गया है। कहा जाता है कि षडयंत्रकारियों ने इसी मार्ग से घुस कर रानी मेरी के निजी सचित्र रीजियों को मार डाला था। किंवदन्ती यह भी है कि मेरी श्रीर रीजियो में मधुर सम्बन्ध था। मेरी के शयन-कच में जो पत्नंग श्रीर बिस्तर रखा है. उसके संबंध में यद्यपि हमारे पथ-प्रदर्शक ने यही बताया, कि इसी पलंग पर स्कॉटलैंड की रोमांटिक रानी मेरी सोती थी, किन्तु उसे शायद यह पता नहीं. कि कामवेल के सैनिकों ने इस महल में घुस कर यहाँ की सभी चीजें या तो लुट ली थीं या नष्ट कर दी थीं। मेरी के शयन-कक्त में कुछ चित्रांकित परदे और रंगीन खिडिकियाँ हमें बहुत पसन्द श्रायीं । इस महल में कई गुप्त मार्ग हैं, जिनका संबंध मेरी की रूमानी जिंदगी से था। पथ-प्रदर्शक जिस समय मेरी श्रीर रीजियो के बारे में दिलचस्प बात बता रहा था, उस समय वह एक स्कॉच की भाँति हर्षोन्नास की भावना प्रकट कर अपने रूमानी स्वभाव को भी श्रमिव्यक्त कर रहा था।

मठ के ध्वंसावशेष के पास ही पहाड़ी से नीचे गुल्मों और घास से आवृत एक अजीब पुरानी इमारत देखने को मिली। कहते हैं यहीं रानी अपनी ख्वस्रती बड़ाने के लिए ह्वाइट वाइन (एक प्रकार की शराब) में रनान करती थी। इस चेत्र में हम कुछ देर तक कार में बैठ कर घूमते रहे। पहाड़ियों के अंचल में बसा हुआ यह भाग सचमुच बड़ा ही आकर्षक है। प्रिसेज स्ट्रीट तथा इस भाग के बीच बागों की लम्बी कतारें सैलानियों के लिए क्रीड़ा का एक अच्छा चेत्र हैं। अभी पुराने एडिनबरा में और भी बहुत कुछ देखना था किन्तु लंच का समय हो गया था, इसलिए हम सीधे होटल वापस आ गये।

कुमारी शॉ ने 'पाइप बैंड प्रतियोगिता' दिखाने की व्यवस्था करके इस यात्रा को श्रीर भी रोचक बना दिया। पाइप श्रीर पाइपर ( मशकबीन श्रीर उसे बजाने वाले) स्कॉटलैंड के सांस्कृतिक जीवन की उस परम्परा को श्रीमध्यक्त करते हैं, जिस पर श्राज भी यहाँ के लोग सुग्ध हैं। पाइप बेंब स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय बाजा है।

श्राज यहाँ मशक्बीन की यूरोपीय प्रतियोगिता थी, जिसमें स्कॉटलैंड के विभिन्न भागों के पाँच सौ पाइपर भाग ले रहे थे। इन प्रतियोगियों की रंगीन चारखाने की पोशाकें, सिर पर नैपालियों जैसी छोटी टोपी तथा उससे लटकती मालर श्रीर लहराते हुए दुपट्टे भी कम श्राकर्षक न थे । वातावरण मशकबीन के मधुर स्वर से परिपूरित था। बारह से घठारह वर्ष तक की लड़कियों का भी एक दल प्रतियोगिता में भाग ले रहा था । मशकबोन बजाते हए जब लड़ कियों की टोली ने मार्च शुरू किया, तो तालियों की गढ़गड़ाहट से श्राकाश गूँज उठा । प्राकृतिक सींदर्य ने विषम परिस्थित में भी इस देश के रहनेवालों को ख़श रहने की कला सिखा दी है। श्रचानक जब छ:-सात लड़िक्याँ मराकबीन की स्वरलहरी में खोयी-सी नाचने लगीं तो सबकी श्राँखें उधर ही गड़ गईं। प्रतियोगिता के प्रबन्धकों ने हमें चाय पितायी श्रीर उन्हें धन्यवाद दे कर हम वहाँ से सीधे श्रोवरसोज़ लोग की स्थानीय शाखा में गये. जहाँ चाय पर श्रामंत्रित किया गया था । यहाँ भारतीय सिविल सर्विस के श्रवकाशप्राप्त पुराने श्रधिकारी मिले । यहाँ भी कश्मीर-विवाद के सम्बन्ध में बातें हुई । उत्तरप्रदेश के एक भूतपूर्व कार्यवाहक गवर्नर ने श्रपने जमींदार मित्रों के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए कहा, कि जमींदारी-विनाश से उन्हें कष्ट है और इसी सिल्सिले में उन्होंने कुँवर सर जगदीश को याद किया। मैंने जब कहा "पुराने साथियों की याद यहाँ भी आपको सता रही है", तो वे मुक्ते जमींदारी-प्रथा की उपयोगिता समकाने लगे। जिस सामन्ती प्रथा ने करोडों किसानों के जीवन को निष्प्राण बना रखा था, उसकी प्रशस्ति सुन कर मुक्ते उनकी समक पर तरस श्राया । दुनिया छुलाँग मार कर श्रागे बढ़ रही है, किन्तु श्रोवरसीज़ लीग के सदस्य श्रभी पुरानी व्यवस्था से चिपके रहना चाहते हैं।

श्रोवरसीज़ लीग के भवन से बाहर श्राते हो ताजी हवा के कोंकों से नव-स्फूर्ति प्राप्त हुई। प्रिसेज स्ट्रीट पर टहलते हुए कुछ देर हमने यहाँ की एक मीठी क्षलक प्राप्त की। इसी स्ट्रीट पर एडिनबरा की मुख्य दुकानें, होटल श्रोर जलपानगृह हैं। स्कॉट का स्मारक मैंने श्रस्की तरह देखा। सर जान स्टील द्वारा तैयार की गई सर वाल्टर स्कॉट की श्राकर्षक प्रतिमा श्रोर उसके साथ दो सौ फुट ऊँचा टावर व स्काट के पात्रों की मूर्तियाँ निस्सन्देह श्राकर्षक हैं। यहाँ से मैं बाहर निकल कर ज्यों ही प्रिंसेज स्ट्रीट से लगे बाग में जाने के लिए श्रागे बढ़ा, तो श्री सेम्पुल्स श्रोर श्राचार्य भी वहीं मिल गये। उनके साथ श्रीर फिर कुछ देर श्रकेले पार्क में मैं घूमता रहा। प्रिंसेज स्ट्रीट श्रीर प्रराने किले के बीच मीलों को पाट कर इस पार्क को तैयार किया गया है। पहाड़ियों के ढाल के नीचे पतले रास्तों से रंग-बिरंगे फूलों की शोभा देखता हुश्रा मैं एक ऐसे भाग में पहुँच गया, जहाँ मैंने मखमली घास के विछीने पर चुलों के नीचे पहाड़ियों की श्राइ में श्रलहड़ जवानी के नशे में कुछ युवक-युवतियों के निर्वन्ध प्रेम-व्यापार की भूमिका भी देख ली। पर्वतीय पिचयों की भाँति पर्वतीयों का स्थच्छन्द हास-विलास ! पार्क के प्रेम-विह्वज वातावरण में रंगीनी इसलिए श्रा गई थी, कि श्राज श्रासमान में सूरज चमक रहा था श्रीर तभी नीचे इस शीत प्रदेश के जीवन में भी चमक श्रा गई थी।

रायल स्काटिश एकेडमी की १२४वीं कला प्रदर्शनी भी हमने देखी।
यह स्काटलैंड के साहित्यकारों एवं कलाकारों की एक बड़ी संस्था है। प्रतिवर्ष
इसके तस्वावधान में कला-प्रदर्शनी होती है। मूर्तिकला, चित्रकला एवं
स्थापत्यकला के तीन विभागों में कई छच्छी कलाकृतियाँ प्रदर्शित थीं। यूरोप
के विभिन्न देशों में कला के चेत्र में जो नयी शैलियाँ प्रचलित हैं, उन्हें सममने
का श्रवसर इस भाग के लोगों को प्रदर्शनी के द्वारा प्राप्त होता है।

कला-प्रदर्शनो से बाहर द्याते ही एक जगह मैंने देखा —कुछ लोग जमा हैं चौर एक वृद्धा भाषण कर रही है। हमें देखते ही खपैचाकृत अधिक उच्च स्वर में वह बोलने लगी — "वे सम्भवतः भारतीय हैं, जो इधर द्या रहे हैं। इन्होंने भी खंग्रेज़ों के जल्म सहे हैं, जैसे कि हम सहते द्या रहे हैं। किंतु हमें अपने पवित्र स्काटलैंड को खंग्रेज़ी प्रभुत्व से मुक्त करना है।" उस वृद्धा ने अपने भाषण में यह भी कहा — "इंगलैंड की स्वार्थपरता के कारण स्काटलैंड की खार्थिक-स्थिति चिंतनीय है। हममें फूट है और इसका लाभ खंग्रेज़ उठा रहे हैं, परंतु हमें खपनी खार्थिक एवं राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहना है। स्काटलैंड के जिन नेताओं ने १७०० तक स्वाधीनता कायम रखी, उनके प्रति मैं खपनी श्रद्धांबलि खार्पित करती हूँ।"

पूछताछ के फजस्वरूप मुमे ज्ञात हुन्ना, कि नेशनज कांग्रेस न्नाफ स्काटलैंड के तत्त्वावधान में इस प्रकार की सभान्नों की न्नायोजना हुन्ना करती है। इस संगठन की न्नोर से स्काटलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष के सम्बन्ध में साहित्य भी प्रकाशित होता है। किंतु जनहित के लिए निश्चित नीति श्रपना कर न्नान्तोजन को जनवादी स्वरूप न देने का यह पश्चािम है, कि इस संगठन के कार्य को अभी तक कुछ लोग प्रदर्शन ही समक्तते हैं।

नये श्रीर पुराने एडिनबरा के कुछ श्रीर महत्वपूर्ण भागों को देखने की लालसा इतनी प्रवल थी, कि पुनः हम एक बार कार से घूमने निकल पड़े। नेशनल लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय, जॉनसन का घर श्रादि कई सांस्कृतिक स्थानों की मज़क हमने प्राप्त की। स्कॉट श्रीर बर्न्स की स्ष्युतियों से जुड़े मकानों पर तिलतयाँ लगी हुई हैं, जिनको देख कर यह समम्मने में किटनाई नहीं होती, कि किसी न किसी रूप में इन स्थानों से इन सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का सम्बन्ध रहा है। राबर्ट लुइस स्टैवेंसन का स्मारक भी देखा, जहाँ उनकी काँसे की भावुक मूर्ति बहुत ही लुभावनी है। केनन गेट, पेरिश चर्च के प्रांगण में 'वेल्थ श्रीर नेशन' नामक श्रर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक श्रीर प्रसिद्ध पूँजीवादी श्रर्थशास्त्री एडम स्मिथ की कब को देखने के बाद हम श्रंत में मेडिकल कालेज देखने गये, किंतु शल्य-चिकित्सा-प्रदर्शनी न देख पाये। एडिनबरा का मेडिकल कालेज विश्व में सुविख्यात है। यहाँ कुछ भारतीय विद्यार्थी हमें देख पड़े।

एडिनबरा से 'स्काट्समैन' नामक टोरी विचारों का सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र प्रकाशित होता है, जिसकी प्राहक-संख्या लगभग मर् हजार है। यद्यपि श्रन्तंत्र मानवता में विश्वास रखनेवाला कोई भी व्यक्ति इस पत्र की नीति से सहमत नहीं हो सकता, किंतु सम्पादन श्रीर उत्पादन की दृष्टि से यह 'लंदन टाइम्स' का समकन्त है।

इस पत्र की प्रतिष्ठा भी काफी है। यहाँ से 'एडिनबरा इवनिंग न्यूज़' श्रीर 'इवनिंग डिस्पैच' नामक दो सांध्य-पत्र भी प्रकाशित होते हैं।

कल सबेरे ही यहाँ से स्काटलेंड के श्रीर भागों को देखने के लिए हम रवाना हो जायँगे। मगर यह खेद बना रहेगा, कि इस देश को राजधानी के लोगों से मिल कर उन्हें समक्ते का श्रवसर नहीं प्राप्त हो सका।

- (१) हाईलैंड में प्रकृति के लुभावने दृश्य
- (२) जल-विद्युत्-केन्द्र श्रौर सेमन मञ्जली
- (३) पर्थ से डंडी

जिस सू-भाग की भीलों, वर्फीली पहाड़ियों और बलूत तथा दूसरे प्रकार के वृत्तों ने अंग्रेजी साहित्य के कई किवयों और कथाकारों को सर्जनात्मक प्रेरणा प्रदान की और कर रहे हैं, उसी हाइलैंड की ओर कार द्वारा ठीक १० बजे इस एडिनबरा से कुमारी शॉ के साथ खाना हुए।

इम म्राज बहुत खुश थे, क्यों कि स्काटलैंड के उस भाग की म्रोर जा रहे थे. जहाँ युगों के बाद भी प्रकृति श्रभी नहीं बदली है। एडिनबरा के पास ही क्वींस घाट है, जहाँ फोर्थ नदी को पार करने के लिए हमें कुछ देर रुकना पड़ा । छोटे-छोटे जहाजों से नदी को पार किया जाता है जो श्राध-श्राध घंटे पर छटते हैं। हमारे पहुँचने के कुछ समय पूर्व जहाज छट चुका था, श्रतः लगभग पनदृह मिनट प्रतीचा करनी पड़ी । स्काटलैंड के लोग गरीब दिखायी पड़े । घाट के पास जब एक स्काच से मैंने बातचीत शुरू की, तो उसने बताया कि श्राधिक-विकास की दिशा में स्कारलैंड श्रभी बहुत पिछड़ा हुआ है। उसने कहा-हाई लैंड के चेत्र में बसने वाले लोगों की स्थिति इस भाग के लोगों से श्रधिक बुरी है। इस नागरिक से बातचीत हो ही रही थी, कि जहाज इस किनारे श्रा गया श्रीर हम कार के साथ उस पर सवार हो गये। पनद्रह-बीस मिनट में हमने फोर्थ नदी पार कर ली । श्रब हम स्काटलैंड के ग्रामीया चेत्रों से हो कर गुजर रहे थे। शुरू में कुछ खेत देख पड़े। न्यू कॉसल से जब ट्रेन द्वारा पूर्वी किनारे से होते हुए हम एडिनबरा रवाना हुए थे, तो उस दिन (११ मई) उस चेत्र में बड़े-बड़े खेत दिखायी दिये थे, किन्तु इधर छोटे-छोटे खेत देख पड़े । मगर इस भाग में भी खेतों की जुताई ट्रेक्टरों से होती है। श्रीर, ब्रिटेन जैसे देश में यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मशीनों से खेती करने की दिशा में यह देश काफी आगे बढ़ा हुआ है।

स्कारलैंड खेती के मामले में एक प्रकार से तीन भागों में बँटा हुन्ना है:—(१) कृषियोग्य भूखंड, (२) डेयरी-देन्न ग्रीर (३) उन उत्पादक एनं केवल मवेशियों द्वारा कृषियोग्य प्रदेश। ज्यों ज्यों हमारी कार बढ़ती जा रही थी, पहाड़ियों की श्रनवरत श्रृङ्खलाएँ ग्रीर उनके श्रंचल में वनप्रदेश दिखाई पड़ रहे थे। इसी कारण स्कॉटलैंड की एक करोड़ नब्बे लाख एकड़ जमीन में से केवल ४'४ लाख एकड़ ही जमीन खेती-योग्य है। १ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन में लग्ने-लग्ने चरागाह फैले हुए हैं। इस प्रदेश की मुख्य उपज जई है श्रीर नौ लाख तीस हजार एकड़ जमीन में यहाँ केवल यही फसल बोयी जाती है।

जलवायु ग्रीर परिस्थिति लोगों को कितना श्रध्यवसायी बना देती है, इसका उदाहरण इस आग में हमने व्यापक रूप से पाया। समतल धरातल से ऊपर उठते-उठते जहाँ तक खेती-योग्य भूमि मिल सकी है, उसे ट्रेक्टरों से तोड़ कर उसमें फसल बो दी गई है। लम्बे लम्बे चरागाहों को देख कर ऐसा प्रतीत होता, जैसे इस चेत्र की पृथिवी हरित-सींदर्य को श्रपने ग्राँचल में समेटे मुग्बा की भाँति हठला रही है। भेड़ों के श्रनिगनत फुंड देख पड़े। कुछ भेड़ों की देह पर लम्बा-लम्बा ऊन लहरा रहा था श्रीर इन्हीं भेड़ों के कारण यह प्रदेश ऊन-उद्योग का एक केन्द्र बन गया है।

धीरे-धीरे दृश्य बदलते जा रहे ये श्रीर हमारी कार कभी पचास व कभी साट-सत्तर मील की रफ्तार से पिटलीखरी के जल-विद्युत्-केन्द्र की श्रोर जा रही थी। श्रव वह भाग श्रा गया, जहाँ सौ वर्ष पहले तक सभ्यता के चिह्न शायद ही देखने को मिलते श्रीर इसी कारण इंगलैंडवाले इसे पुराने युग का 'बर्बर प्रदेश' कहते हैं। किन्तु श्रव इस भाग में कुछ श्रच्छी सड़कें तैयार हो गई हैं श्रीर जगह-जगह श्रच्छे होटल भी खुल गये हैं। श्रीचोगिक सभ्यता की चमक इस भूखंड में धीरे-धीरे ज्यास हो रही है, मगर प्रकृति के बीहड़ रूप का दर्शन श्राज भी यहाँ होता है। पहाड़ी की चोटी से समतल भूमि तक जंगल श्रीर गुलभों से ढकी पृथ्वी एवं उनके बीच पतली-पतली सड़कें, जो कहीं-कहीं सिपियी-सी बल खाती हुई मरनों के किनारे से भी गुजरती हैं। कितना श्रनुश श्रीर श्राकर्पक हरय है यह! इसकी तुलना किससे करूँ, नैसिगिक सौंदर्य तो श्रनुपम है। पिकनिक के लिए इधर-उधर जानेवाली प्रमोदी श्रवक- युवतियों की टोलियाँ भी दिखायी पढ़ों। उनके रंगीन कपढ़ों से उनकी रंगीन भावनाएँ मलक रही थीं। कहीं मछली के शिकारियों की तन्मयता देख पड़ी,

तो कहीं दूर गोल्फ के खिलाहियों की मस्ती। गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है श्रीर चौदहवीं सदी से स्काटलैंडवाले इस खेल की श्रपनाये हुए हैं। स्केटिंग तो इस पर्वतीय प्रदेश में मनोरंजन का साधन है ही।

कार में मेरे साथ बेनीपरीजी श्रीर श्राचार्य थे। हमारी कार की महिला डाइवर बड़े रस के साथ श्रपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करती जा रही थी और रह-रह कर जब किसी वाक्य के बाद अथवा किसी दृश्य की प्रशंसा करते-करते वह "ग्रहा हा !" कह उठती, तो बेनीपुरी जी इस शब्द के उचारण पर लहालोट हो जाते। महिला-डाइवर ने कहा कि उसका पति पाकिस्तान में है और वह यहाँ अपनी आजीविका अपने परिश्रम से कमा रही है। उसने यह भी बताया. कि श्रपने माँ-बाप का पेट पालने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। प्रकृति के इस लभावने रूप को देख कर उसके मन में वियोग-ज्यथा भी पैदा हुई, किन्तु उस कर्मठ महिला के मधुर स्वभाव ने उसे प्रकट नहीं होने दिया। उसने हमसे पूछा-सुना है, श्रापका देश भी बड़ा खुबसरत है। मैंने कहा — "हर देश को प्रकृति ने ऋपना सौंदर्य प्रदान किया है, हमारे देश में भी कश्मीर सा नन्दन-कानन है, जहाँ केशर के खेतों, गुजाब की क्यारियों और सेब के बागों में श्रनुपम सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जहाँ धवल हिम-राशि चाँदी की चमक को भी मात करती है और जहाँ कश्मीर ही क्या, हिमालय से कन्याकुमारी तक भनेक चेत्रों से भनुपम नैसर्गिक-सोंदर्य सदैव खिलखिलाता रहता है।" उसने बड़े हसरत-भरे स्वर में कहा-काश, मैं भी उस सौंदर्य को देख पाती। मध्यम और निम्न मध्यवर्ग के न जाने कितने लोग विदेश-यात्रा से वंचित रह जाते हैं श्रीर उनकी लालसाएँ कभी पूरी नहीं हो पातीं । किन्तु वह युग भी श्रामेगा, जब श्रभाव के कारण किसी की इसरतों का खन न होगा।

पहादियों और जंगलों के एकान्त-संगीत ने भी इतना मुग्ध कर दिया था, कि मैं सुधबुध खो बैटा। जब कुमारी शॉ ने इमसे होटेल चलने के लिए कहा, तब मुभे ज्ञात हुआ, कि फिशर होटल के सामने श्रव हमारी कार खड़ी हो गई है। इस होटल का स्काटिश वातावरण मुभे बहुत प्रिय लगा। यहीं हमने खाना खाया। हाई लैंड के होटलों में खाने-गीने का खर्च श्रिधिक है। जिस प्रकार श्रपने देश के पर्वतीय स्थानों में गमीं के मौसम में ही भी इभा इहोती है, वही स्थित यहाँ भी है और इसी लिए होटलों का खर्च श्रिषक है। भोजन के बाद विश्राम-कन्न में काफी पीते समय स्काटलोंड के जल-विद्युत्

कार्यात्तय के प्रतिनिधि ने हमें श्रपनी योजना के सम्बन्ध में कुछ खास-खास बातें बतायीं।

उत्तरी स्काटलेंड में बिजली पहुँचाने के बिए १६४३ में जल-विद्युत् बोर्ड की स्थापना हुई । इस भाग में निद्याँ बड़े वेग से बहती हैं । इनके जल से विद्युत्र-शक्ति पैदा करने की सुविधा यहाँ प्राप्त है । किन्तु इस भाग के लोगों ने शुरू-शुरू में इस योजना का तीन्न विरोध किया श्रीर वह भी इसीलिए—(१) इन निदयों पर बाँध बनाने से प्राकृतिक शोभा नष्ट होगी, (२) सागर से श्रन्य मछलियों के साथ खूबसूरत सेमन मछली का श्राना रुक जायगा श्रीर (३) जल-विद्युत् योजना के कार्यान्वित हो जाने से सस्ती बिजली मिलने के कारण इस भाग के कोयला-उद्योग को धक्का पहुँचेगा । शिचा की कमी के कारण विरोध ने इतना उम्र रूप महण्य किया, कि सरकार को एक जाँच समिति बैठानी पढ़ी श्रीर जब इस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी, कि जल-विद्युत् योजना को श्रवश्य कार्यान्वित किया जाय, (क्योंकि इससे जनता को लाभ पहुँचेगा; किन्तु सेमन मछली की रचा के उपाय पर भी ध्यान दिया जाय) तब कहीं लोगों ने इस योजना में सहयोग किया ।

उक्त अधिकारी ने बताया, कि पिटलौखरी जल-विज्ञुत् योजना के पूर्व कोखरत्नाय जलविद्युत् योजना पर काम शुरू हुन्ना था श्रीर यही दो जल-विद्युत् योजनाएँ उत्तरी स्काटलैंड के लिए तैयार की गई हैं। इनके अन्तर्गत ३० वर्गमील में १०२ बाँध तैयार किये जायँगे । इससे इस पिछड़े हुए भूखंड के गाँव-गाँव में बिजली पहुँच जायगी तथा खाना पकाने से ले कर कार-खाने तक का सारा काम इससे "सम्भव हो सकेगा। स्काटलैंडवासियों की भावनाश्रों को ध्यान में रख कर योजना-सम्बन्धी कार्य में इस प्रदेश के ही लोग नियुक्त किये जाते हैं श्रीर यथासम्भव इस बात की भी कोशिश की जाती है. कि यहीं का सामान प्रयक्त किया जाय । १६४८ से ही इस योजना पर अमल होना शुरू हो गया है। पाँच बाँध तैयार हो चुके हैं स्नोर इन जल-विद्युत् केंद्रे से एडिनबरा तक बिजली सम्राई होती है । ३० श्रन्य बाँधों पर काम हो रहा है। भारत के संबंध में जब जल-विद्युत् योजनाश्चों की चर्चा चली, तो इस कुछ लिजित हुए, क्योंकि बड़ी योजनाएँ बना कर भी श्रभी उनसे हमारे टेश की जनता को कोई खास लाभ नहीं पहुँचा है, जब कि छोटी-छोटी योजनाओं पर श्रमल करके यहाँ की जनता को लाभ पहुँचाया जा रहा है। परिस्थित के श्चनकृत श्राचरण करना श्रभी हमने नहीं सीखा। जब हमसे कहा गया- श्चापका देश बढ़ा है, इसिलिए श्चाप बढ़ी योजनाश्चों में विश्वास करते हैं श्चीर स्काटलैंड छोटा है इसिलिए यहाँ छोटी योजनाश्चों में विश्वास किया जाता है, तो यह सुन कर मैं श्चीर भी लज्जा से गढ़ गया।

हमने पिटलौखरी में तीन बाँघ देखे। टमेलगैरी जल-विद्युत् योजना से इस इलाके के लोगों को धीरे-धीरे विकास के पथ पर श्रयसर होने का मौका मिलेगा। सेमन मछली की रचा के लिए जो वचन दिया गया था, उसका पूर्ण-तया पालन हो रहा है। इस मछली का रंग सचमुच बड़ा श्राकर्षक है। उत्पर बादामी, नीचे कपिल तथा उभय पार्श्व रुपहले।

जिस समय टमेल नदी के बाँध को हम देख रहे थे, वहाँ श्रौर भी पर्यटक, तथा इस भाग के कुछ लोग उपस्थित थे। स्काटलेंड वाले बढ़े उत्साह से सेमन मछली को देखते ही खुशी से उछल पहते श्रौर युवतियों की चंचलता बढ़ जाती। इस स्वादिष्ट मछली के प्रति इस पर्वतीय प्रदेश के लोगों का यह श्राकर्षण श्रारचर्यजनक श्रवश्य है। जल-विद्युत-योजना को देखने के बाद श्रव हमारी कार पर्थ की श्रोर खाना हुई, जहाँ से होते हुए डंडी जाना था। खूबस्रत पिटलोंखरी का साथ छूट रहा था। टमेल नदी के उत्तरी तट पर बसे इस कस्बे का नैसिंगिक सींद्र्य बहुत लुभावना है। यहाँ से एक मोल दूर मौलिन नामक एक छोटा किन्तु श्राकर्षक गाँव है। मानो चित्रकारों को प्रेरणा देने के लिए ही यह गाँव बसाया गया हो। इस गाँव से एक मील पूर्व किनियार्ड कॉटेज में स्काटलेंड के सुप्रसिद्ध कथाकार एवं निबन्ध-लेखक रावर्ट लुइस स्टैवेंसन ने कुछ दिन निवास किया था श्रीर यहीं उसने श्रपनी कुछ कृतियाँ लिखी थीं।

पिटलीखरी से जब हम श्रागे बड़े, तो कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता, जैसे पहािंहयों से कोई श्रव्यक्त गायक प्रकृति-नटी के रंगोन जीवन का मादक गीत सुना रहा हो। जंगलों के बीच से हमारी कार गन्तव्य स्थान की श्रोर दींड़ रही थी श्रीर कहीं-कहीं गुल्मों में सैलािनयों की जोड़ियाँ भी देख पड़ती थीं। पर्य के स्टेशन के पास पहुँच कर हम लोग कार से उतरे श्रीर कुछ देर वहाँ टहलते रहे। इस नगर को देखना कार्यक्रम में शामिल नहीं था। किन्तु डंडी जाते हुए स्काटलेंड की इस पुरानी राजधानी (श्रव नयी राजधानी एडिनबरा है) की भलक मिल ही गई। श्रंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक जॉन रस्किन ने इसी नगर में श्रपनी शैशवावस्था व्यतीत की थी। रंग के भी यहाँ कई कारखाने हैं।

पर्थ से शाम को हम स्काटलैंड के तीसरे बड़े नगर डंडी पहुँचे। यह नगर टे नदी के मुहाने पर बसा है। पर्थ से झाते समय नगर में प्रविष्ट होने के पूर्व नदी के किनारे-किनारे कार से गुजरते समय उस भाग की रंगीन छटा बड़ी ही सुखद प्रतीत हुई।

डंडी के रायल होटल में हमारे ठहरने की व्यवस्था थी। अपने कमरे में सामान रखवा कर हमने चाय पी श्रीर घुमने निकल पड़े। पहले हम यहाँ का बन्दरगाह देखने गये । यहीं दे नदी उत्तरी सागर से मिलती है । श्रतः इसका पाट बहुत चौड़ा है। टे नदी के उस पुत्त को भी हमने देखा, जो संसार का एक बढ़ा पुल समका जाता है। बंदरगाह देख लेने के बाद हम पुनः नगर में श्रा गये। श्राज रविवार होने के कारण सभी दुकानें बन्द थीं। इमारतों से भन्यता नहीं टपकतो थी । लन्दन की श्रापेक्षा यहाँ की दीवार श्रीर भी कालो देख पड़ीं। एक स्क्वायर के पास जब हम पहुँचे, तो वहाँ एक श्रोर एक पादरी धर्मगीत गा रहा था श्रीर दसरी श्रीर लाल भंडे के नीचे एक बड़ी सभा हो रही थी। पूछने पर ज्ञात हुन्ना, कि यही यहाँ का सिटी स्क्वायर है। कोई कम्युनिस्ट कार्यंकर्ता मजदर सरकार की प्रराष्ट-नीति की श्रालीचना करते हए श्रपने भाषणा से यह बता रहा था. कि श्राधिक-तेत्र में ब्रिटेन श्रमेरिका का गुलाम होता जा रहा है श्रीर एटली की राजनीति के फलस्वरूप पुनरुद्धार का काम सुचारु रूप से नहीं हो रहा है । वक्ता ने जब मजदूर सरकार की शस्त्री-करण-सम्बन्धी नीति की तीव्र श्रालीचना श्ररू की, तो श्रोताश्रों ने करतलध्वनि से इन विचारों का स्त्रागत किया । उक्त भाषण के बाद डंडी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी मंच पर अव्ये और उन्होंने श्रोताश्रों से प्रश्न पूछने का आग्रह किया। जोग बड़ी दिलचस्पी से श्रार्थिक श्रीर राजनीतिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूजने लगे। अधिकांश प्रश्नों से यही आभास मिला, कि लोग दैनिक श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति न हो सकने से दुखी श्रीर तीसरे महायुद्ध की श्राशंक<sup>7</sup> से पोड़ित हैं। कुछ श्रोताश्रों से जब मेरी बातें हुई, तो उन्होंने यही कहा, कि हम शांति चाहते हैं श्रोर युद्ध का बजट तैयार करने वालों से हमें नफरत है । यहीं हमें यह भी ज्ञात हुआ, कि डंडी के मजदरों में कम्युनिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव है और इस सभा की उपस्थित से भी इसकी पुष्टि हुई।

रात में भोजन के समय एक खेदजनक घटना हुई। श्री रंगास्वामी ने श्री बेनीपुरी की शान के खिलाफ कुछ बातें कहीं श्रीर जब श्रवसर के श्रनुकूल स्वभाव ग्रहण करने वाली बेनीपुरीजो की मधुर वाणी से भी वह खुर न हुए, तो कटुता मोल ले कर मैंने ही उन्हें खुप किया। श्रिष्क वेतन पाने एवं कार रखने का श्रहंकार एक पत्रकार में पांकर मुझे कम श्राश्चर्य नहीं हुआ। अमजीवी पत्रकार कहलाने में जो प्रतिनिधि श्रपना श्रपमान समसे, वह भी अमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि-मंडल में शामिल हो कर शायद केवल मनोरंजनार्थ विदेश चला श्राया—यह राज़ भी श्राज ही खुला।

खाने के बाद टहलने के लिए पुनः हम बाहर निकले। यहाँ भी श्रलवर्ट इंस्टीट्यूट के सामने बर्न्स की मूर्ति देख पड़ी। सुनसान सड़कों पर घूमना किसे नहीं श्रखरता। हम होटल वापस आ गये।

श्राज नींद भी नहीं श्रा रही थी। कुछ देर तक ढंडी के सम्बन्ध में पुस्तकें पढ़ता रहा। श्रमिकों के इस नगर में श्राज का रैन-बसेरा भी मुक्ते बड़ा प्रिय लगा।

#### (१) डंडी से ग्लासगो

(२) लोमंड भील का रूमानी वातावरण

म्राज मौसम बहुत प्रच्छा था। खिड़की से बाहर देखा, तो धूप खिली हुई थी और मजदूर तेजी से श्रपने काम पर जा रहे थे। जलपान के बाद हम खंडों में एक जूट का कारखाना देखने गये। हमारे कार्यक्रम में यद्यपि मुख्य रूप से कल-कारखानों एवं श्रीचोगिक प्रतिष्ठानों को दिखाना ही शामिल है, किन्तु श्रमी तक बढ़े कारखाने एवं इंजीनियरिंग वक्स नहीं दिखाये गये। खंडी में जूट, फ्लैक्स, जिनन और इंजीनियरिंग-उद्योग के श्रतिरिक्त जहाज बनाने के कारखाने भी हैं। किन्तु यहाँ हम केवल एक जूट मिल देख सके। मिल के मैंनेजिंग डायरेक्टर ने बढ़े चाव के साथ हमें विविध विभागों का काम दिखाया। मिल में खियाँ भी काम कर रही थीं। इंगलैंड की भाँति स्काटलैंड में भी पुरुषों की भ्रपेश खियों को कम मजदूरी मिलती है।

जूट का कारखाना देखने के बाद हम होटल वापस था गये। यहाँ श्रोवरसीज़ लीग की स्थानीय शाखा की श्रोर से हमें लंच पर श्रामंत्रित किया गया था, जिसमें यहाँ के कई प्रमुख उद्योगपित एवं श्रधिकारी उपस्थित थे। इंडी में कम्युनिस्टों का जोर है श्रोर सम्भवतः इसीलिए इस प्रीति-भोज में उन्हें कुछ लोग खाते समय गालियाँ भी देते जा रहे थे। मेरे पास बैटे हुए एक महाशय ने भारत के सम्बन्ध में चर्चा श्रुरू की श्रोर उन्हें जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ, कि भारत में चार करोइ से श्रधिक मुसलमान हैं। पता नहीं किस सुत्र से उन्हें खबर मिली थी, कि भारत में विभाजन के बाद श्रब कोई मुसलमान नहीं है। उन्हें इस बात पर भी श्रारचर्य हुआ, कि भारत के शिचामंत्री—मुस्लिम जगत के जाने-माने विद्वान मौलाना श्रवुल कलाम श्राजाद हैं। प्रारम्भ में इन्होंने कश्मीर पर बात चीत करने का जो सिलसिला श्रक् किया था, वह इस सूचना के बाद खत्म हो गया श्रोर उन्होंने कहा कि भारत के सम्बन्ध में यहाँ लोगों में बड़ा अम है। मैंने कहा—इसकी जिम्मेदारी यहाँ

के पत्रों पर है, जो ईमानदारी के साथ कश्मीर-विवाद के सम्बन्ध में न तो श्रापनी राय प्रकट करते हैं श्रीर न सन्ची खबरें छाएते हैं। एशिया के नव-जागरण की चर्चा श्राते ही फिर कम्युनिजम के खिलाफ भाषण होने लगे। यह भी एक मजेदार श्रमुभव था। एक सज्जन ने जब लंच के बाद लोकतंत्र-वाद पर लेक्चर देना शुरू किया, तो मैंने उनसे कहा—"उपनिवेशवाद श्रीर साम्राज्यिलप्सा की भावना खत्म हुए बिना लोकतंत्रवाद की दुहाई देने से एशियाई राष्ट्र पश्चिम के कथन में कैसे विश्वास कर सकते हैं ?"

लंच के बाद डंडी से हम कार द्वारा ग्लासगी श्वाना हुए। मार्ग में इस क्षेत्र में भी चतुर्दिक नैसर्गिक छटा बिखरी हुई थी। श्रचानक श्रागे की कार रक गई श्रीर कुमारी शॉ ने श्रा कर हमसे यह प्रस्ताव किया, कि पास ही में स्कॉटलैंड की खुबसुन्त श्रीर प्रसिद्ध भील लोमंड है, उसे क्यों न देख लिया जाय । मुक्ते यह प्रस्ताव बहुत पतन्द श्राया श्रीर खुशी की बात यह हुई. कि सबने उस मनोरम भीज को देखने का सुभाव स्वीकार कर जिया। पहाड़ियों और जंगलों के अनुपम सींदर्य को निहारते हुए इस लगभग साढ़े चार बजे भीज ने किनारे पहुँच गये। मोटर-बोट ले कर हम लोग भीज में बिहार करने लगे। भील के किनारे तरह-तरह की छोटी-बड़ी रंगीन नार्वे खड़ी थीं। कुछ दर आगे जाने पर दोनों और बर्फीली पहाड़ियाँ, उनके श्रंचल में वनप्रदेश की हरित शोभा श्रीर किनारे-किनारे पुष्पों से ढको धरती देख कर हम उस रूमानी वातावरण पर रीभ उठे। सुरमुटों में ब्रालिंगन-पाश में बँधे श्रेमी भील में नौका-विद्वार करनेवालों के मन में रूमानी भावनाश्रों को पैदा कर रहे थे। पश्चियों के कलरव से आकाश गूँजा हुआ था। पहाड़ की चोटी से पद-तल तक फैले चरागाहों में भेड़ों के साथ खड़े हुए चरवाहे भी बर्न्स की श्रनुभूनि को व्यक्त कर रहे थे। इस भीज पर वर्ड्सवर्थ भी फिदा थे। तभी तो 'स्वीट हाई लैंड गर्ज की मिठास उनकी कविता में भर गई थी। सचमुच इस मील में मोटर बोट से विहार करते समय यही मालूम पड़ा, जैसे प्रकृति की जवानी यहाँ खिल आई है। कहीं-कहीं पानी में टहनियाँ मुकी हुई थीं:-

पानी को छू रही है सुक-सुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई छाईना देखता हो। यहाँ 'इकवाल' की कल्पना सत्य में परिवर्तित हो गई है झोर इसीलिए जनका 'हो' (पानी को जू रही हो) यहाँ 'है' (पानी को जू रही है) बन गया है। श्रगर स्काटलैंड में कीलों का सौंदर्य इस भाग के लोगों को सुलम न होता, तो यह प्रदेश बड़ा सूना लगता। ब्रिटेन का यह उत्तरा-खंड १०६ कीलों के रूमानी वातावरण में डूबा हुश्रा है। लोमंड कील २२ मील लम्बी, लगभग ४ मील चौड़ी श्रोर इसकी श्रधिकतम गहराई ६२३ फीट है।

भीत के किनारे एक होटल में हमने खाना खाया। हमारे साथ ही तीनों महिला ड्राइवरों ने भी खाना खाया। ये लढ़कियाँ विनम्र होने के साथ ही कार्यकुशक भी थीं।

भोजन के बाद पुनः यात्रा शुरू हुई । काफी रात गये हम ग्लासगो पहुँचे । नार्थ ब्रिटिश होटल में ठहरने का प्रबन्ध था । श्रपने कमरे से बाहर माँकने पर मुस्ने पार्क में सर वाल्टर स्कॉट की मूर्ति दिखाई पड़ी । एडिनबरा के जिस होटल में हम ठहरे थे, वहाँ भी मेरे कमरे के ठीक सामने बाहर प्रिंसेज स्ट्रीट के किनारे स्कॉट स्मारक था श्रौर यहाँ भी उसी कथाकार की मूर्ति देख कर साहित्यकारों के प्रति यहाँ के लोगों की श्रदा से मैं प्रभावित हुआ।

## १५ मई

- (१) राबर्ट ऋोवेन का घर
- (२) 'ग्लासगो का हाइड पार्क'
- (३) ऋविस्मरगीय दृश्य

श्राज सुबह घर की जो याद श्राई, तो व्यथा से मन भर गया। टकटकी लगाये मैं कमरे की छत की श्रोर देख रहा था। सहसा श्राँखों के श्राकाश से श्रश्रु-तारिका टूट पड़ी । बाहर भी पानी बरस रहा था। उस समय कितना सुनापन भर गया था, वातावरण में । किन्तु एक पर्यटक धर्म को याद कर मैं बिस्तरे से उठ पड़ा श्रीर बहुत जल्द तैयार हो कर ब्रिटिश द्वीप के दसरे महानगर ग्लासगी को देखने के लिए होटल से बाहर निकला। ३६,७२४ एकड़ में फैले इस नगर की जन संख्या ११ लाख से कुछ श्रधिक है। ब्रिटेन में श्राबादी की दृष्टि से लंदन के बाद यही दूसरे नम्बर का नगर है श्रीर श्रीद्योगिक केंद्र होने के नाते भी यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कल पार्क में मैंने श्रपने होटल के कमरे से सर वाल्टर स्काट की मूर्ति देखी थी श्रीर श्राज वहाँ जा कर देखता हूँ, कि समूचे पार्क में कई मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को देखते हुए मजदूर श्रपने काम पर जा रहे थे। उनके शरीर पर गंदी श्रीर पैबंद लगी हुई बरसातियाँ देख पड़ीं। सुना था, कि यहाँ का म्युनिसिपल प्रशासन बहुत श्रन्छा है श्रीर इस साफ-सुथरे स्क्वायर में टहलते हुए उसका कुछ ग्राभास मुक्ते मिला भी। इस पार्क में कहीं वाष्य-शक्ति की उपयोगिता बताने वाले जेम्स वाट की मूर्ति है, तो कहीं विश्वविख्यात घुमक्कड़ लेमिंग्सटन की। अपने रूमानी कवि बर्न्स को स्कॉटलैंड का कौन भाग भुला सकता है? उनकी भी मूर्ति यहाँ है। साथ ही ग्लैडस्टन की प्रतिमा भी यहाँ प्रदर्शित है। पार्क के मुख्य द्वार पर प्रसिद्ध सेनापतियों की मूर्तियाँ हैं।

सरकारी कार्यक्रम के श्रनुसार ग्लासगो से करीब २२ मील दूर क्राइड नदी के किनारे बसे न्यू लानार्क में एक कॉटन मिल देखने गये, जिसका नाम भी गाँव के नाम पर 'न्यू लानार्क काटन मिल' है। पानी दोजी से गिर रहा था। जाडा भी अधिक था । मिल के जनरल मैंनेजर ने हमें बड़े प्रेम के साथ हर भाग को दिखलाया । इस गाँव श्रीर मिल का महत्त्व इसी बात में निष्ठित है. कि ब्रिटेन में समाजवादी परम्परा के प्रतिष्ठापक रावर्ट श्रोवेन ने यहीं प्रथम बार मानवतावादी भावना से एक ऐसी मिल चलाने का ख्वाब देखा था. जिसमें श्रमिकों का भी हिस्सा हो श्रीर वे केवल मजदूरी पाने के श्रधिकारी न हों। श्रपनी सारी सम्पत्ति बेच कर उन्होंने श्रपने सपने को मूर्त रूप देने का प्रयास किया । किन्तु उनका समाजवादी प्रयोग श्रसफल रहा । मिल के मैनेजर ने बड़े गर्व के साथ कहा, कि ब्रिटेन के प्रथम श्रमिक नेता राबर्ट श्रोवेन के इसी प्रयोग को दृष्टि में रख कर मजदर दल के स्वर्गीय रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा था-"हमारा देश मार्क्स का नहीं, श्रोवेन का है।" श्रोवेन के प्रति किसके मन में श्रद्धा न होगी. किन्तु मार्क्स से उनकी तुलना करके मैकडोनल्ड ने श्रपनी संकृचित मनोवृत्ति का परिचय दिया है । मैकडोनल्ड के सम्बन्ध में यही जानना पर्याप्त है, कि मजदूर दल के सदस्यों को अम में डाल कर परदे के पीछे श्रपने हो दल के ब्रादर्शों के विरुद्ध उन्होंने टोरियों से सममौता किया तथा ब्रपने राजनीतिक जीवन के शुरू के शान्तिवादी लच्य को भुला कर 'जेनेवा प्रोटोकल' तक का विरोध किया। रूई धुनाई, कताई-बुनाई को देखने के बाद मैनेजर ने हमें राबर्ट श्रोवेन के हाथ का जिखा हुआ हिसाब-किताब दिखाया । वे जीर्या पत्र सँजो कर रखे गये हैं। दो सी वर्ष प्रराना श्रोवेन का मकान भी गर्व के साथ श्रभी है। यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस घर में इसी मिल के मजद्र रहते हैं। मिल में लगभग ४०० मजद्र काम करते हैं और हम लोगों को इसे दिखाने का उद्देश्य शायद यही रहा होगा. कि स्रोवेन के इस स्मारक को हम भी देख लें।

उक्त मिल की श्रोर से हमें लंच दिया गया था। इस गाँव में साधारण भोजन प्राप्त कर भी बढ़ी खुशो हुई। भूख लगी थी इसलिए जो कुछ मिला, वही स्वादिष्ट मालूम हुआ। यहाँ से सीधे हम क्राइड के किनारे जहाज के कारखाने को देखने गये। भारत के लिए भी यहां कम्पनी जहाज बनाती है जिसका नाम मेसर्स बार्कले कर्ले एंड कम्पनी लिमिटेड है। इस कम्पनी के जनरल मैनेजर ने यह बताया, कि कई देशों के लिए यह कम्पनी जहाज तैयार करती है। उस समय हमें इस बात पर श्रवश्य खेद हुआ, कि एक समय था, जब हमने नौका-नयन के सेन्न में बड़ी प्रसिद्ध प्राप्त को थी श्रीर श्राज हमारी यह स्थिति हो गई है, कि यहाँ से जहाज बनवाते हैं।

जहाजों के नक्शे तैयार करने से लेकर उन्हें श्रनिउम रूप देने तक का कार्य हमने बड़ी दिलचस्पी से देखा । जिस समय हम वहाँ पहुँचे थे—पाँच जहाज तैयार हो रहे थे । काम में संलग्न मजदूर कभी-कभी हमारी श्रोर भी देख लेते थे ।

जहाज बनाने में इस नगर का श्रपना विशिष्ट स्थान है। क्वीन मेरी
ब्रुपोर कीन एलिजाबेथ नामक जहाज इसी कारखाने में तैयार हुए थे श्रीर सुटढ़
जंगी जहाज 'एच० एम० एस० वेनगार्ड' भी यहीं तैयार हुश्रा था। जहाजउद्योग के श्रातिरिक्त यहाँ लोहे श्रीर इस्पात के कारखाने हैं। रासायनिक पदार्थ
एवं शराब तैयार करनेवाली कम्पनियाँ भी हैं।

जल-वृष्टि से श्राज दिन गीला हो गया था श्रीर हमारे दो साथी जुकाम से पीढ़ित होने के कारण बड़े क्रान्त थे, इसलिए हम यहाँ से सीघे होटल वापस श्रा गये।

ग्लासगो से कल हम इंगलैंड रवाना हो जायँगे। मैंने सोचा, श्रव यहाँ की कोई चोज़ न देख पाऊँगा; किन्तु श्रचानक पानी रुक गया श्रीर मैं घूमने निकल पड़ा। ट्रान गेट के पास एक पढ़े-लिखे नागरिक ने बताया, कि इस भाग में बर्न्स, सर वाल्टर स्कॉट, एडम स्मिथ कभी बड़े प्रेम से टहला करते थे। इस वृद्ध ने ग्लासगो की इमारतों की जब प्रशंसा की, तो मुक्ते कुछ श्राश्चर्य श्रवश्य हुश्या। पता नहीं क्यों मुक्ते इस नगर के वातावरण में कुछ मनहूसियत नजर श्राई। हो सकता है, कि मौसम की खराबी के कारण यह मेरी धारणा बन गई हो। कारखानों के थुएँ श्रीर मौसम ने इस नगर की दीवारों पर भी कालिख पोत दी थी। हाँ, यह श्रवश्य सत्य है, कि 'ग्लासगो केथिडूल', जिसकी दीवारों काली पड़ गई हैं, गोथिक शैलो का एक श्रव्छा नमृना है। मुक्ते चालर्स रेनी मैकिनतोष स्कूल श्राफ श्रार्ट की इमारत निस्सन्देह श्रव्छो लगी।

श्रचानक एक श्रौर नागरिक से मेरी मेंट हुई, जो बड़े बिनोदी स्वभाव का था। उसने पूछा—"श्रापने ग्लासगो का हाइडपार्क देख लिया? मेरे 'न' कहने पर उसने बड़ा श्रारचर्य प्रकट किया श्रौर उसके साथ ही मैं 'ग्लासगो श्रीन' की श्रोर चल पड़ा। इसी पार्क में १०६४ में एक रविवार को तीसरे पहर घूमते हुए जेम्स वाट ने वाष्य के व्यावहारिक प्रयोग को चिन्तन के बाद समम लिया था। यहाँ नशे में डूबे खी-पुरुष भी देख पड़े श्रौर मस्ती से सूमती युवतियाँ भीं!

दूर ही से ग्लासगी विश्वविद्यालय की एक मलक मिल गई, जहाँ

पाँच-छः हजार के करीब छात्र शिचा पाते हैं, जिनमें लड़िक्यों की संख्या लगभग १६०० है।

यहाँ 'फिश श्रीर चिप शॉप' तथा श्राइसक्रीम की दुकानें बड़ी लोकप्रिय हैं। इनमें कुछ देर बैठने पर इस भाग के लोगों को समम्मने की सुविधा
प्राप्त हो सकती है। टोकरियाँ हाथ में लटकाए श्रीर शॉल लिये स्त्रियाँ कहींकहीं देख पड़ीं। कोई हिस्सा बिलकुल मनहूस, तो कहीं मौजियों के मुंड
दिखाई पड़े। यहाँ मजदूरों की बस्तियाँ भी बहुत हैं, लेकिन हम उनमें से एक
भी न देख पाये। इस नगर में स्काटलैंड के धुर उत्तर श्रीर दिखाएं
(हाईलैंड तथा लोलैंड) के निवासियों की रहन-सहन का मिश्रित रूप
दिखायी पड़ता है। इंगलैंड की श्रपेत्ता स्काटलैंड के लोगों के चेहरे श्रधिक
लाल हैं, मगर इस भाग की खियों के सौंदर्य में ज्यादा श्राकर्षण है। श्रंभेज़ी
जीवन की माँति वहाँ की नारियों का सौंदर्य भी नीरस है।

रात में डायरी लिखते समय कार्यक्रम पर ध्यान गया, तो इससे खुशी हुई, कि श्रव हम कल यहाँ से शेक्सिपयर के गाँव पहुँचेंगे ।

19 मई की शाम को ६ बज कर १६ मिनट पर हम एडिनबरा पहुँचे थे। रहस्यमय कथाश्रों के देश स्काटलेंड में चार दिन व्यतीत करने के बाद कल साढ़े नौ बने प्रातः ही ग्लासगो से बरमिंघम के लिए ट्रेन पकड़नी है। श्रम्छी तरह इस पहाड़ी प्रदेश को न देख सकने का दुःख बना रहेगा। इस नगर से ७ दैनिक (४ प्रातःकालीन श्रोर ३ सांध्यकालीन) पत्र प्रकाशित होते हैं। इनमें 'ग्लासगो हेराल्ड' यहाँ का प्रसिद्ध पत्र है। इसकी प्राहक संख्या ६२,२४६ है। यह पत्र भी टोरी पार्टी का समर्थक है, लेकिन श्रपनी उच्च साहिस्यिक श्रंमेजी श्रीर शुद्ध सम्पादन के लिए यह पत्र ब्रिटेन भर में विख्यात है।

एक बात का मुक्ते निश्चित रूप से खेद रहेगा, कि ग्लासगो से बहुत दूर न होते हुए भी राबर्ट बर्न्स के जन्म-स्थान को मैं न देख सका।

श्रव कल ही स्काटलैंड को छोड़ना है, किन्तु यहाँ की सीलों के कल-कल स्वर में जो संगीत मैंने सुना है, उसे क्या कभी भुजा सकूँगा। सर वाल्टर स्कॉट के निमन्त्रण पर स्काटलैंड पहुँचते ही शंग्रे जी साहित्य के प्रकृति-प्रेमी किन वर्ड सवर्थ जिस प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुख्य हो गये थे, उसी भूखंड में चार दिन के श्रावास ने मेरे जीवन में भी मधुरिमा भर दी है। मैं जहाँ भी रहूँगा, इस प्रदेश के चरागाहों, मरनों, बफीली पहाड़ियों, वनों श्रीर श्रवमस्त गाँवों का दृश्य मेरी श्राँखों में नाचता रहेगा।

## ब्रिटेन का सांस्कृतिक तीर्थ-स्थान

- (१) एवन के तट पर शेक्सपियर का स्मारक
- (२) नाटककार के उद्यान में
- (३) 'शेक्सिपयर मेमोरियल थियेटर'

टोक साई नौ बजे ग्लासगो के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हम बर्सायम रवाना हुए। ब्रिटेन के पूर्वी तट से होते हुए हम ट्रेन द्वारा न्यू कासल से एडिनबरा गये थे। श्रव पश्चिमी किनारे से इंगलैंड जा रहे थे। इस भाग में इंगलैंड और स्काटलैंड की सीमा पर जब प्रेटनाग्रीन नामक गाँव देख पड़ा, तो पूर्वी तट के कोल्ड स्ट्रोम और लैम्बरटन नामक स्थानों की स्लुति ताजी हो उटो। पुराने समय से ग्रेटनाग्रीन प्रेमी-प्रेमिकाओं को विवाह-बन्धन में बँघ जाने की सुविधा प्रदान करता रहा है। कहते हैं खुद्ध-जन इस स्थान के नाम से श्राज तक चिढ़ते हैं। जिन प्रेमी-प्रेमिकाओं के विवाह में माँ-बाप बाधक होते थे, वे यहीं भाग कर विवाह कर लेते थे। स्काटलैंड के पुराने कानून के श्रनुसार श्रगर किसी गवाह के सम्मुख प्रेमी-प्रेमिका विवाह की घोषणा कर देते, तो यहाँ घोड़े के पैर में नाल टोंकने वाले लुहार भी शादी करा देते थे। किंतु १८४६ में इस कानून में यह संशोधन हो गया है, कि प्रेमी श्रथवा प्रेमिका में से किसी एक को विवाह के पूर्व यह सिद्ध करना होगा, कि स्काटलैंड में उसने लगातार तीन सप्ताह निवास किया है।

जिस समय हमने स्काटलैंड की सीमा पार की, उस समय एक बार पुनः भुरमुटों के बीच से गुजरनेवाली सड़कों के किनारे छोटे-छोटे घरों के श्रागे लाल, हरे, नीले, बैंजनी एवं सफेद रंग के फूलों धौर सिपयी की भाँति बल खा कर बहती हुई पहाड़ी निदयों के गीत कानों में गूँज उठे। राबर्ट बर्न्स के भावुक प्रदेश की मीठी याद लिये मैं इंगलैंड के मनमोहक और रंगीन कल्पनाश्रों के प्रदेश में पहुँच गया।

इस चेत्र में प्रकृति के विविध रूप दीख पड़े। श्रीर ऐसा क्यों न हो, जब कि लंकाशायर में रुई के गीत गूँजते हैं, तो लेक डिस्ट्रिक्ट में सद्यःस्नाता रमणी की भाँति मोहक प्रेरणा प्रदान करने वाला नैसर्गिक सौंदर्य वर्ड सवर्थ की किवताएँ सुनाता रहता है। किव शेली ने इसी चेत्र के केसविक नामक स्थान में श्रपनी कुटीर में बैटे-बैठे प्रेम, सौंदर्य श्रीर विचारों की दुनिया में हलचल मचा दी थी। मार्ग में जब लंकाशायर का स्टेशन देख पड़ा, तो श्रपने स्वाधीनता-संप्राम की कुछ कथाएँ स्मरण हो श्राई। इस नगर ने भारत के पुरातन वस्त्रोद्योग को श्रादात पहुँचा कर हमारे बाजार को श्रपने हाथ में कर लिया था। गांधीजी ने स्वदेशी का वत प्रहण करने के लिए रचनात्मक श्रान्दोलन चलाया श्रीर दूसरे सत्याग्रह श्रान्दोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलायी गई। इसी कारण हमारे गाँव के श्रनपढ़े किसान भी शोषक लंकाशायर का नाम जान गये थे। किन्तु श्रव वह परिच्छेद खत्म हो गया है।

लन्दन पहुँचने के बाद से ही जिस घड़ी की बड़ी श्रातुरता से प्रतीचा कर रहा था, वह श्रा पहुँची। लगभग ४ बज कर ४० मिनट पर हम बिमंघम पहुँचे। स्टेशन से बाहर श्राते ही यहाँ के सूचना-विभाग की कारों पर सवार हो कर हम सीधे इस द्वीप के सांस्कृतिक स्थल 'स्ट्रॅंटफर्ड-श्रान-एवन' रवाना हो गये। श्रब कुछ देर बाद ही उस तीर्थ-स्थान में पहुँचनेवाले हैं, जहाँ महान् नाटककार श्रीर किव शेक्सिपियर पैदा हुए थे। मार्ग में चारों श्रीर हरियाली बिखरी हुई थी श्रीर कहीं-कहीं धरती फूलों से ढकी हुई। एक स्थल पर गृहहीन लोगों की एक बस्ती जब दिखाई पड़ी, तो पूछने पर ज्ञात हुश्रा कि घरों की व्यवस्था न हो सकने के कारण स्टेशनवैगन नुमा घरों में श्रभी रहने के लिए वे मजबूर हैं। यहाँ घरों की समस्या श्रभी विकट रूप धारण किये हुए हैं। घरों का किराया बहुत ज्यादा है। बिमंचम से करीब २४ मील की दरो तय करके ४ बज कर २४ मिनट पर हम 'स्ट्रेंटफर्ड-श्रान-एवन' पहुँच गये।

जोसेफ इंटर ने १८२४ में लिखा था: "स्ट्रैटफर्ड में हम हर जगह शेक्सिपियर से मिलते हैं" और शेक्सिपियर होटल में कदम रखते ही इस उक्ति की सत्यता साकार हो उठी। इस होटल के कमरों के नाम शेक्सिपियर के नाटकों के नाम पर रखें गये हैं और गिलयार में मानव-स्वभाव के इस अमर शिल्पी के नाटकों से सम्बन्धित चित्र टैंगे हैं। कहते हैं, कि अठारहवीं सदी के सुप्रसिद्ध अभिनेता डेविड गैरिक ने १७६६ में इस होटल के कमरों के नाम शेक्सिपियर के नाटकों के नाम पर रखें थे। इसी सुप्रसिद्ध अभिनेता ने १७६६

में सर्वप्रथम शेक्सिपयर की जयन्ती मनायी। यह होटल बहुत पुराना है श्रीर इसकी इमारत एलेजेबेथन वास्तुकला की परिचायक है।

ब्रिटिश मेले के कारण इस साल यहाँ पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ गई है, कि होटल के एक-एक कमरे में दो-दो न्यक्तियों को ठहरना पड़ रहा है, जब कि होटलों की संख्या यहाँ दस से श्रिधिक है। इमारे कमरे का नाम 'कॉमेडी श्राफ एरसं' है। 'द टू जेंटिलमेन श्राफ वेरोना' लिखने के बाद जब शेक्सिपयर को रूमानी सुखान्त नाटक लिखने के श्रपने प्रथम प्रयोग में सन्तोष नहीं हुश्रा, तो जुड़वाँ भाइयों श्रीर जुड़वाँ नौकरों के द्वारा प्रहसनात्मक स्थिति पैदा करके एक नये दृष्टिकोण से सुखान्त नाटक लिखने के प्रयास में 'कॉमेडी श्राफ एरसं' का प्रणयन हुश्रा। मानवीय भावनाश्रों के श्राधार पर न सही; किन्तु गलत शिनास्त्र के श्राधार पर उसमें खुश होने की सामग्री, पर्याप्त है। मेरे साथ बेनीपुरी जी थे, इसलिए उनके उद्गारों से मनोरंजक स्थिति तो पैदा होती ही रहती थी।

होटल से बाहर निकल कर जब हम जल्दी-जल्दी शेक्सिपियर के घर पहुँचे, तो समय की पाबंदी के कारण वहाँ अन्दर न जा सके। दर्शकों के लिए छः बजे तक घर का द्वार खुला रहता है, किन्तु हम पहुँचे ६-४४ पर। भाव-नाओं की कोमलता और नियमों की कठोरता में कहाँ सामंजस्य स्थापित हो सकता है! कुछ देर तक हम श्रद्धा के साथ उस पुराने घर को निहारते रहे। छोटा-सा दुमंजिला खपरैल का मकान, जिसमें लगे लकड़ी के काले-काले तखते मध्यकालीन ब्रिटिश वास्तुकला का परिचय दे रहे थे। और यही है वह स्थान, जहाँ मानव-जाति का श्रेष्ठ रत्न २३ अप्रैल १४६४ को पैदा हुआ था। यही है वह घर, जिसे देखते ही उस मानवतावादी साहित्यकार के सम्बन्ध में न जाने कितनी स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं। यह गृह सोलहवीं सदी के शुरू के मध्यमवर्गीय अप्रेजों के घरों का प्रतीक हैं। हेनले स्ट्रोट में गर्व से खड़ा यह गृह श्राज विश्व में प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए अनेक राष्ट्रों के हज़ारों पर्यटक प्रति वर्ष यहाँ आते हैं। खिले फुलों की छटा से उस कलाकार की आत्मा काँक रही थी। इस घर को कल देखने की लालसा दवाये जब मैं एवन के तट की श्रोर चला, तो सारा वातावरया शेक्सपियरस्म दीख पड़ा।

नदी के एक किनारे स्मारक धियेटर श्रीर तूसरी श्रोर पुष्पोद्यान एवं बीच में एवन इठलाती हुई बह रही है। इसे भी शैक्सपियर पर नाज़ है, क्योंकि उसी श्रमर नाटककार ने इसे भी तो गौरवान्वित किया है। शेक्सपियर

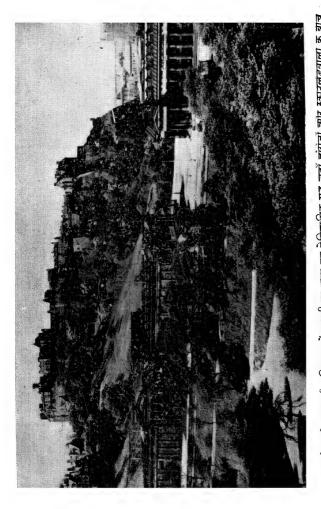

स्माटलंड की राजधानी एडिनबरा में पहाड़ी पर खड़ा वह ऐतिहासिक गढ़ जहाँ अंग्रेज़ों और स्माटलंडवाला क बाच १६नीं सदी में लोमहर्षक संग्राम हुए थे। इस भू-माग के सांस्कृतिक प्रतिनिधि सर वाल्टर स्माट के स्मारक से एडिनबरा किले का लमावना दश्य। एडिनबरा किले का लुभावना दश्य ।

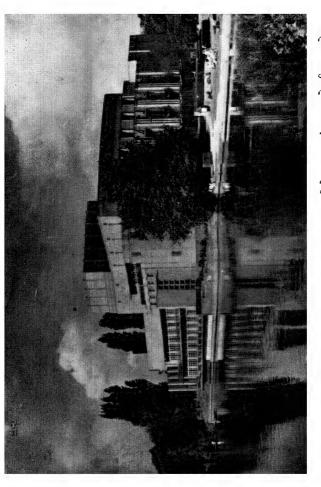

शेनसिपयर मेमोरियल (स्मारक) थियेटर (रंगशाला)। एयन नदी के तट पर रंगशाला के ठीक सामने श्रेनसिपयर स्मारक है।

मेमोरियल थियेटर के सामने शेक्सिपियर स्मारक है, जहाँ एक ऊँचे चबूतरे पर गंभीर मुद्रा में शेक्सिपियर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। बारह वर्ष के परिश्रम के बाद मूर्तिकार लार्ड रोनाल्ड सदरलैंड गोवर ने इस मूर्ति को तैयार किया था। ५० श्रक्टूबर १८८८ को इस मूर्ति का प्रतिष्ठापन-समारोह हुन्ना था, जिसमें श्रम्य साहित्यकारों के साथ श्रास्कर वाहल्ड भी उपस्थित थे। जिस नाटककार के नाटकों से यह प्रकट होता है, कि वह मानव-स्वभाव का कितना बड़ा पारखी था, श्राज उसकी मूर्ति भी यहाँ से क्लाप्टन ब्रिज होते हुए लंदन जाने वाले यात्रियों को देखा करती है। इस स्मारक के चारों श्रोर इसके नाटकों से जो पंक्तियाँ खुदी हैं, वे भी सुक्ष की परिचायक हैं:—

\*वह था विषेक का देवदूत, श्रादम के मन में श्राउमगा, श्रपने प्रहार की दृढ़ता से था दिया हृद्य का पाप भगा। ['पंचम हेनरी']

†मन के खुदु राजदुलारे को सादर है मेरा श्रमिवादन, जिसकी सब क्लान्ति हरा करते हैं, देवदूत जन के मधुस्वन।

['हेमलेट']

्रंयह रंगमंच जिस पर जीवन छाया का रूप लिये चलता, श्रकुशल श्रभिनेता ब्यर्थ समय को खो देता निज कर मलता। ['मैकबेथ']

<sup>\*</sup>Consideration like an angel came and whipp'd the offending adam out of him.

 $<sup>-</sup>H_{enry} V$ .

<sup>†</sup>Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to the rest.

<sup>-</sup>Hamlet

Life's but a walking shadow, a poor player That struts and frets his hour upon the stage.

<sup>-</sup>Macbeth.

\* कुराल दत्त हूँ नहीं मात्र मैं अपने में ही, अन्य जनों में निहित दत्तता-कारण-स्नेही।

[ चतुर्थ 'हेनरी' भाग २ ]

शेवसिपयर की मूर्ति के चारों श्रोर नीचे हेमलेट, लेडी मैकबेथ, फाल-स्टाफ श्रोर प्रिंस हल की काँसे की मूर्तियाँ हैं, जो क्रमशः दर्शन, सुख-दुःख श्रोर इतिहास की प्रतीक हैं। चबूतरे के नीचे जलाशय में तैरते हुए राजहंस देख पड़े। उसके चारों श्रोर घास का मखमली बिछीना श्रोर बीच में फूलों से भरी कई क्यारियाँ। बेनीपुरी जी श्रंप्रोजी पुष्पों का नाम पूछ-पूछ कर डायरी में लिखते जा रहे थे श्रोर कुछ प्रीदाएँ उन्हें बड़े प्रेम से बताती जा रही थीं—वह हँसती डेजी हैं श्रोर यह दिलकश दुलिप। महान् साहित्यकार के इस महान् समारक को देख कर मेरा हृदय प्रसन्नता से नाच उठा।

स्मारक के टीक सामने शेक्सिपियर मेमोरियल थियेटर में जब पहुँचे, तो वहाँ टिकट खरीदनेवालों की एक लम्बी क्यू दिखायी पड़ो । यद्यपि हमारे लिए सीटें कल के लिए रिजर्व थीं, किंतु ग्राज भी हम नाटक देखने को लालायित थे । सभी टिकट किक गये थे ग्रीर ग्रब खड़े-खड़े नाटक देखने के लिए टिक्ट मिल सकते थे । रंगशाला में सबसे पीछे खड़े हो कर भला नाटक का रस कैसे प्राप्त हो सकता था । नाटक देखने का विचार स्थगित कर वहीं एवन के तट पर कुछ देर टहलते रहे ।

श्रुलंकरण शेली से रहित इस थियेटर का सादा भवन वर्तमान वास्तुकला का श्रव्हा उराहरण है। स्थापत्य-कला के लेन्न में विश्वविख्यात कुमारी एलिजानेथ स्काट ने इस भवन का नक्शा तैयार किया था। विश्व के कोने-कोने में फैले शेक्सपियर-साहित्य के भेमियों ने इसके निर्माण में धन दिया। इस रंगशाला के निर्माण में २ लाख पेंड (लगभग २६ लाख रुपया) व्यय हुश्चा। वर्नर्ड शॉ इस थियेटर-भवन को देख कर बहुत प्रसन्न हुए थे। इसके उद्घाटन-समारोह के श्रवसर पर १६६२ में ब्रिटेन के राजकिव जॉन मैसफिल्ड ने जो कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने यह श्राकांचा प्रकट की थी—यह रंगशाला नये गीतकारों एवं कलाकारों के लिए सफल युग के

<sup>\*</sup> I am not only witty in myself,
But the cauce that wit is in other men.

<sup>-</sup> Henry IV. Pt. 2

निर्माण में सहायक सिद्ध हो तथा इसकी प्रसिद्धि चतुर्दिक् फैले। यह रंगशाला सीमित चेत्र में उस प्राकांचा को पूरा कर रही है।

हमने शेक्सिपियर के उस उद्यान को भी देखा, जहाँ उनके हाथ का लगाया हुआ मलबेरी का वृत्त आज भी खड़ा है । यह बाग शेक्सिपियर के उस घर के पास है, जिसे लंदन से साधनसम्पन्न हो कर वापस जौटने पर उन्होंने खरीदा था और जिसे अब 'न्यू प्रोस' कहते हैं।

इस उद्यान में विविध प्रकार के पुष्पों की रंगीन मुसकान हमें इस प्रकार श्राकृष्ट किये हुए थी, कि वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं होती थी। उस वृद्ध मलबेरी के वृत्त को देखने के लिए श्रीर भी कई पर्यटक टूट पड़े थे।

मेरे मिहतक में यही प्रश्न चक्कर काट रहा था, कि क्या सचमुच इसी मलबेरी को शेक्सिपियर ने लगाया था ? किन्तु जहाँ भावनाश्रों के मधुर रस में लोग डूबे हों, वहाँ तर्क की बात करना प्रदसन सममा जाता है। इसिलिए जो कथा प्रचलित है, उसे स्वीकार कर मैंने भी बड़ी दिलचस्पी से इस वृष्ठ को देखा। मुमे बताया गया, कि इस वृष्ठ को जीवित रखने के लिए बनस्पति-राख्न के जामकारों की सहायता प्रति वर्ष लो जाती है।

इस बगीचे से लगा, शेक्सिपयर की नितनी एलिजाबेथ हल के पित थॉमस नैश का मकान है, जिसमें शेक्सिपयर की स्ष्ठितियाँ सँजीयी हैं। किन्तु इसे भी हम श्राज न देख सके।

रात के करीब श्राठ बजे हम होटल वापस श्रा गये। डायनिंग हाल का नाम 'ऐज़ यू लाइक इट' है। मशु-कत्त के द्वार ही पर श्रंकित है — 'मेजर फार मेजर'। इन दोनों कत्तों के नाम सचमुच बड़ी सूम्मबूम्म से रखे गये हैं। जो पसन्द हो खाइए श्रोर प्याले पर प्याला खाली करते जाइये।

भोजन के बाद श्राज बहुत देर तक दूसरे देशों के पर्यटकों से बातें कीं। भारत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। दूर देश में श्रा कर हम यह महसूस कर रहे हैं, कि श्री नेहरू की शान्तिवादी परराष्ट्र-नीति ने हमारी मर्थादा कितनी बढ़ा दी है। इस कच का नाम 'टेम्पेस्ट' है श्रीर जहाँ निकट दो-एक मित्रों के साथ बैठ कर चिन्तन के चण गुजारे जाते हैं, उसका नाम 'मिड समर नाइट्स ड्रोम' है। शेक्सपियर स्वयं इस नाटक में चिन्तन की श्रवस्था में पहुँच गये थे। श्रीर सचमुच डेविड गैरिक ने इस होटल के भागों का इस प्रकार नामकरण करके यह प्रकट कर दिया है, कि वे शेक्सपियर के भागों को श्रम्खी तरह समभे थे।

के फूटे साज-बाज का प्रतीक यह गढ़ विलास का श्रष्टा था श्रीर इसी कारण यहाँ कई लड़ाइयाँ हुई । इस किले की रूमानी कथाश्रों ने स्काटलैंड के कथाकार सर वाल्टर स्कॉट को भी श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट किया । एलिजाबेथ एवं प्रथम जेम्स के भाग्य का वर्णन 'केलिनवर्थ' में प्रस्तुत करके इसे उसने श्रमर कर दिया है। क्रामवेल ने इस गढ़ पर श्राधिपत्य स्थापित करने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया था श्रीर श्रव इसकी केवल भग्न दीवारें ही खड़ी हैं।

इस भाग में ट्यूडर-कालीन इमारतों की बहुलता है। उस समय यहाँ श्रजीव प्रकार के घर बनते थे। छोटे-छोटे एक मंजिले श्रीर दुमंजिले मकान, जिनकी दीवारों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर लकड़ी के काले-काले हखते लगे हुए हैं श्रीर इन इमारतों के निर्माण में लकड़ी का ही श्रधिक उपयोग किया गया है। मुसे ये घर शाक्षक नहीं प्रतीत हुए, किन्तु इन्हें देख कर ट्यूडर काल की वास्तुकला को समसने का श्रवसर ज़रूर मिला।

यह चेत्र प्राचीन काल से इंगलेंड का सुप्रसिद्ध श्रौद्योगिक एवं व्यादसायिक इलाका रहा है। स्ट्रेंटफर्ड-श्रान-एवन को रोमन विजेताश्रों ने श्रपना व्यावपायिक केन्द्र बनाया था। विभिन्न भागों की एक मलक लेने के बाद हम उतलप फोर्ट पहुँचे। यहाँ जिस प्रकार हमारा स्वागत किया गया, उससे यह पता चल गया, कि ब्रिटेन में उद्योग-धन्थों को चलाने वाले श्रपने कार्य में कितने निषुण तथा उच्च स्तर के विज्ञापन में विश्वास करने वाले हैं। उनलप टायर तैयार करने के लिए यहाँ 'उनलप फोर्ट' नाम से एक छोटा नगर ही खड़ा हो गया है। १६५४ में इस कारखाने का काम श्रुरू हुआ था श्रौर इस समय राष्ट्रमंडल के देशों में टायर-उद्योग का यह सब से बड़ा कारखाना है। भारत में इस कंपनी ने टायर तैयार करने के लिए कलकत्ते के पास एक नया कारखाना खोला है।

डनलप फोर्ट के २६० एकड़ में फैले इस कारखाने में दस हज़ार मजदूर काम करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए इस कारखाने में प्रति सप्ताह २,००० टन कोयला और १४,४०,००० यूनिट विद्युत-शक्ति की खपत है। प्रतिमास ४४ हज़ार टायर यहाँ तैयार होते हैं। रबर-उद्योग और टायर-प्रयालियों की शोध के सम्बन्ध में यहाँ अच्छा शोध-केन्द्र कायम किया गया है। कृष्चे रबर से किस प्रकार टायर और ट्यूव तैयार होते हैं—इस प्रयाली को हमने बड़ी दिलचस्पो से देखा। टैंकों के लिए एहाँ बड़े-बड़े टायर तैयार हो रहे थे, उसे देख कर मुमे उद्योग के विध्वंसात्मक पहलू पर खेद हुआ। लूटखसोट वाली सामाजिक व्यवस्था के जारी रहने के कारण इंसान श्रपनी हत्या के लिए खुद इन चीज़ों की तैयार करता है श्रीर इन्हें प्रदर्शित करने में भी नहीं शर्माता।

यहाँ बीस एकड़ जमीन में श्रमिकों के लिये थियेटरघर, सिनेमाघर, नृत्यशाला, खेल के मैदान तथा सोशल क्षव बने हैं। मुक्ते बताया गया, कि यहाँ के केंटीन में प्रतिदिन १ हजार से श्रधिक मजदूर भोजन करते हैं। श्राज हम डनलप कम्पनी के श्रतिथि थे, श्रतः भोजन यहीं करना पड़ा।

कार्यक्रम के अनुसार साढ़े चार बजे उनलप फोर्ट से स्ट्रेंटफर्ड वापस आना था, किन्तु लंच के बाद में प्रतिनिधिमंडल के धन्य तीन सदस्यों के साथ शेक्सिपयर की जन्मभूमि वापस था गया। शेक्सिपयर के गाँव था कर यहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों को देखने की लालसा इतनी प्रबल थी, कि उनलप फोर्ट में अधिक समय रुक्ता कठिन हो गया।

स्ट्रेंटफर्ड-श्रान-एवन पहुँचते ही सीधे हम शेक्सिपियर का घर देखने गये। घर में प्रविष्ट होते ही सर्वप्रथम वह कमरा देख पड़ा, जिसमें शेक्सिपियर बैठ कर काम किया करते थे। फर्श कहीं-कहीं टूट गया है। इसी कमरे में मैंने वह कुर्सी देखी, जिस पर वह श्रमर कलाकार बैठा करता था। मगर इसे देख कर यह वेदना हुई, कि पर्यटकों ने इसे काट-काट कर खराव कर डाला है। इस कुर्सी का कुछ शंश घर ले जाने वालों ने यह न सोचा होगा, कि वे उस पित्र स्सुति को नष्ट कर रहे हैं, जिसे देखने श्रमन्त काल तक इस करने में दुनिया के विभिन्न आगों के लोग श्राते रहेंगे। कुछ देर तक मोन में कुर्सी को निहारता रहा श्रीर जब श्रमेरिकी पर्यटकों की भीड़ वहाँ पहुँची, तब उनके शोरगुल से वहाँ का सुन्तरकृत वातावरण कुछ देर के लिए चुलबुला बन गया।

इस कमरे से लगा हुआ वह कमरा है, जिसमें बिलियम शेक्सिप्यर के पिता जॉन शेक्सिप्यर की दुकान थी। उस समय इस भवन के दो भाग थे। एक भाग में दुकान थी। परन्तु बीच की दीवार श्रव नहीं है श्रीर इसीलिए एक साथ दोनों कमरों को देखा जा सकता है। एक सदी से कम ही हुआ, जब इस घर के दोनों श्रीर के कुछ मकानों को इसिलिए नष्ट कर दिया गया था, साकि श्रिगिकांड में यह पवित्र निधि भी नष्ट न हो जाय।

बैटकखाने के पीछे रसोईघर है, श्रीर इसमें वे वर्तन सुरचित हैं, जिनमें शेक्सिपियर के खिए खाना पकता था। नटखट शेक्सिपियर की खाना पकाते समय घर ही में रखने के खिए उनकी माँ भेरी श्रार्डन के कहने से उनके पिता ने ऐसी व्ययस्था कर दी थी, जिसका दूसरा उदाहरण हुँ हिने से श्रन्यन्न नहीं मिलेगा। जमीन में लकड़ी का एक डंडा गाड़ दिया गया है, उसमें लोहे का एक ऐसा घुमावदार पेंच लगा है, जिसे बच्चे की कमर में बाँध देने पर वह तेली के बैल की भाँति घूमता रहेगा। नाटक लिखने के साथ ही जिस कलाकार ने श्रभिनय के लेन्न में भी प्रतिष्ठा श्रजित की, उसे माँ यहीं डाँटती होगी श्रोर वह बाल-सुलभ श्रभिनय करता होगा। चिढ़ कर माँ उसे इसमें बाँध कर घूमने को छोड़ देती होगी। किन्तु उसे क्या पता था, कि यही नटखट शेक्सिपयर वह श्रमर साहित्यक निधि छोड़ जायगा, जिसपर सम्पूर्ण मानव-जाति गर्व करेगी।

दुर्माजिले पर वह कमरा है, जहाँ शेक्सिपयर पैदा हुए थे। वहाँ उस समय का बिस्तरा भी रखा हुआ है, मगर उसी पर विलियम शेक्सिपयर सोते थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक तरफ बचों की गाड़ी है, सम्भवतः शेक्सिप्यर की माँ इसी गाड़ी में वचपन में अपने पुत्र को घुमाने ले जाती होंगी। यहीं शेक्सिप्यर सम्बन्धी कागजात शीशे के फ्रोम में मड़े दीवारों पर टॅंगे हैं। उनके जीवन-काल में प्रकाशित उनकी कुछ पुस्तकों की प्रतियाँ भी यहाँ जीयां-वस्था में हैं। ब्रिटेन के इस सांस्कृतिक दूत का हस्ताचर भी यहीं देखने को मिला। इस घर के पीछे एक छोटा, किन्तु खूबसूरत बाग है, जिसमें वे मुभी वृत्त और पुष्प लगा दिये गये हैं, जिनकी चर्चा शेक्सिप्यर की पुस्तकों में है।

इस घर के पास ही दूसरा घर है, जिसे 'जन्म-स्थान म्यूज़ियम' कहते हैं। यहाँ शेक्सिपियर सम्बन्धी चित्र छोर साहित्य बिकता है। मैंने यहीं उस स्त्रमर गायक की कांसे की मूर्ति खरीदी।

लंदन से यश श्रोर धन कमा कर लोटने के बाद शेक्सिपियर ने यहाँ १४६७ में जिस घर को खरीदा था, उसे 'न्यू प्लेस' (नया घर) कहते हैं, मगर एक मूर्ख पादरी के कुकृत्य के कारण वह घर श्रव बिलकुत नष्ट हो गया है श्रीर उसकी केवल स्यृति शेष हैं। इसी नये घर में २३ श्रप्रेल १६१६ को शेक्सिपियर का देहावसान हुशा था। इसी घर में शेक्सिपियर ने 'टेम्पेस्ट' नामक श्रपना नाटक लिखा था। सप्तम हेनरी के राज्य-काल में निर्मित उस नये घर की प्रशंसा उस काल के इतिहास-लेखकों ने भी की थी।

शेक्सिपियर की खुत्यु के बाद प्रथम चार्ल्स की रानी हेनेरिता मेरिया १६४७ में स्ट्रैटफर्ड खाई, तो नाटककार की बड़ी लड़की सुस्ना हल की मेहमान के रूप में वे तीन रोज नये घर में रहीं। किन्तु खब तो उस ऐतिहासिक गृह की नींव ही शेष है। जिस मलबेरी वृत्त की चर्चा मैंने कल की डायरी में की है, वही इस नये घर के विनाश का कारण हुआ।

श्रठारहवीं सदी में फ्रैंसिस गैस्ट्रेल नामक पादरी ने 'नये घर' को खरीद लिया था । इस सदी के मध्य में उक्त मलबेरी के पेड़ को देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्टी होने लगी, कि इससे चिढ़ कर पादरी ने १७४६ में इस पेड़ को कटवा दिया, जिसे बाद में किसी प्रकार जीवित रखा गया । उस पादरी को मूर्खता यहीं खत्म नहीं हुई । तीन वर्ष बाद उसने 'नये घर' को भी गिरवा दिया । लोग इस कुकृत्य से इतने कुद हुए, कि उस पादरी को स्ट्रेंटफर्ड ही छोड़ना पड़ा । दुनिया सदा उस पादरी के घृणित कार्य को कोसती रहेगी । यहाँ उस कुएँ को भी हमने देखा, जिसका पानी शेक्सपियर पीते थे । वह कुश्वाँ श्रभी सुखा नहीं है श्रीर वह सुख भी कैसे सकता है ?

शेक्सिपियर के नये घर से लगा हुन्ना थॉमस नैश का मकान है। किव कि नितनी एलिजाबेथ हल के प्रथम पित थॉमस नैश यहीं रहते थे। श्रव न्यू प्रेस म्यूजियम के नाम से यह घर प्रसिद्ध है। यहाँ शेक्सिपियर की स्मृति से जुड़ी हुई चीज़ें प्रदर्शित हैं। यहाँ मुक्ते एक ऐसी टेबुज़ दिखायी गई, जिसमें मलबेरी वृक्त के प्रयुक्त ४२ दुकड़े इस वात को प्रकट करते हैं, कि शेक्सिपियर ४२ वर्ष जीवित रहे। शेक्सिपियर की स्मृतियों के साथ ही उनकी प्रथम जयन्ती मनाने वाले श्रभिनेता डेविड गैरिक की भी बहुत-सी चीजें इमें यहाँ देखने को मिलीं। वह वस्न, जिसे पहन कर गैरिक ने प्रथम बार श्रभिनय किया था, यहाँ सुरक्तित है। शेक्सिपियर ने जिन मधु-पात्रों का उल्लेख किया है, उनके नमूने भी यहाँ संग्रहीत हैं। इस म्यूजियम में शेक्सिपियर के कई चित्र श्रीर मृतियाँ भी दशाँनीय हैं।

श्राज रात हमने शेक्सिपयर मेमोरियल थियेटर में इसी गाँव के श्रमर नाटककार द्वारा लिखित 'द्वितीय रिचर्ड' नामक नाटक देखा । सामन्ती ईच्यां, हेष, हत्या श्रीर प्रतिशोध के विचारों से श्रोतप्रीत यह नाटक भी कम थिचारोत्ते जक नहीं है। महोत्सव के श्रवसर पर 'द्वितीय रिचर्ड' 'चतुर्थ हेनरी' के दो भाग श्रीर पंचम हेनरी, —इन चार नाटकों को खेलने के कार्यक्रम में 'द्वितीय रिचर्ड' पहला है, जिसे हम श्राज देख रहे थे। प्रोग्राम संबंधी सूचना-पन्नक में यह कहा गया था, कि रिचर्ड केवल एक दूसरे प्रकार का मानव ही नहीं, बलिक एक दूसरे प्रकार का नरेश भी था। श्रीर यह सत्य भी है, क्योंकि मध्यकालीन नरेशों में यह एक प्रकार से श्रन्तिम नरेश था, जो प्रधी पर श्रपने

को परमात्मा का प्रतिनिधि समभता था। किंतु रंगमंच पर जिस रूप में यह नाटक प्रस्तुत किया गया, उससे यह तो प्रकट हो गया, कि वह सर्दथा दूसरे प्रकार का नरेश था, किंतु यह परिलचित न हो सका, कि वह दूसरे प्रकार का क्यक्ति भी था। राजा द्वितीय रिचर्ड की भूमिका में माइकेल रेडप्रेव चौर उसके प्रतिद्वन्द्वी बोलिंग बुक की भूमिका में हैरी एंड्रूज का श्रभिनय बहुत प्रशंसनीय रहा। जिस समय रिचर्ड ध्रपनी परनी से विदा हो रहा था तथा जेज में श्रपने जीवन-काल की पुरानी स्युतियों को चिन्ताशील मुद्रा में श्रभिन्यक्त करता था, तो मेरे बगल में बैठी महिलाएँ बार-बार रूमाल से श्रपनी श्रांखें पोंड्रती जाती थीं। इस नाटक में रिचर्ड की काव्यात्मक भावाभिन्यक्ति से उपयुक्त वातावरण पैदा करने में डायरेक्टर एंथनी क्वीले को भी श्रच्छी सफलता मिली। कुछ पात्रों का श्रभिनय जहाँ साधारण था, वहीं कुछ पात्रों के सफल श्रभिनय से यह श्रुटि छिप जाती थी।

विदिश महोत्सव को दृष्टि में रख कर रंगशाला को नये और श्राक्षंक हंग से सजाया गया था। दशकों तथा रंगमंच के बीच पहले जो दूरी थी, वह श्रव खतम हो गई थी। किंतु कभी-कभी पात्रों के संवाद के कुछ श्रंश नहीं सुन पड़ते थे। रंगमंच की विशेषता यह थी, कि काले रंग की लकड़ी का दुर्माजिला मंच खड़ा किया गया था, जिसमें दो तरफ से ऊपर जाने के लिए सीदियाँ बनी थीं। बगल से दो तथा पृष्ठ भाग से एक—कुल तीन रास्ते मंच पर श्राने के लिए थे। परदा-शून्य काष्ट-मंच की इस न्यवस्था से युग के श्रवुरूप वातावरण पैदा हो रहा था और रोशनी के प्रभावीत्पादक प्रबंध से विभिन्न दृश्य सजीव बन जाते। वही काष्ठ-मंच कभी राजसदन, कभी संघर्ष-चेत्र, कभी उचान श्रीर कभी जेल का रूप प्रहण कर लेता था। रंगशाला में बारह सौ दर्शकों के बैठने के लिए स्थान है।

नाटक समाप्त होने के बाद सभी पात्र मंच पर एक साथ जब उपस्थित हुए, तब इस दुःखान्त नाटक की भावनाओं को अुलाकर दर्शकों ने हर्पध्विन के बीच उनका श्रभिवादन किया। मेरे बगल में बैठी महिला ने जब उत्साह के साथ मुक्तसे पूछा—"नाटक पसन्द श्राया ?" तो मैंने कहा—"श्रभी श्रापकी श्रांखें शायद गीली हैं।" श्रीर तब गद्गद हो कर उसने कहा—"सुना है भारत में लोग शेक्सिपियर को बहुत श्रन्छी तरह सममते हैं।" इस वाक्य के पूर्ण होते ही उसके साथ की दूसरी महिला ने कहा—"हमसे भी श्रन्छा !" मैंने कहा—"कहीं कला के खेत्र में भी भौगोलिक सीमाएँ खड़ी हो सकती हैं।"

## (१) साप्ताहिक वेतन मिलने पर भी चेहरा गम्भीर

## (२) कृषि-प्रणाली

जिस पश्चिमी मध्य इंगलैंड में हम हैं, वह त्रपने अकृते प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही उद्योग-धन्थों के जिए भी प्रसिद्ध है। बिमेंघम लोहे व इस्पात के उद्योग के लेत्र में विश्वविख्यात है। इस नगर के पुस्तकालय में शेक्सिपयर सम्बन्धी साहित्य धन्य सभी पुस्तकालयों की श्रपेला श्रधिक है। हमें बताया गया, कि इसमें शेक्सिपयर सम्बन्धी पुस्तकों की संख्या लगभग २४ हजार है। इसी भाग के एक दूसरे महस्वपूर्ण श्रीद्योगिक स्थान कवेंद्रो हम रवाना हुए, जहाँ हमने स्टेंडर्ड मोटर कंपनी के ट्रेक्टर-वर्ष स को देखा। मोटर भौर साइकिल-उद्योग के लिए मुख्य रूप से यह स्थान प्रसिद्ध है, किन्तु यहाँ नकती रेशम, बिजली के सामान तथा विविध प्रकार की मशीनें भी तैयार होती हैं।

कारखाने के कार्यालय में यहाँ के प्रधिकारियों ने पहले इसके इतिहास खाँर कार्य-प्रमाली पर प्रकाश डाला। १६०३ में इस कम्पनी की स्थापना हुई थो। द्वितीय महायुद्ध के दौर में इसका कार्य तेजी से बढ़ा। १६३६ में यहाँ पचास हजार मोटर कारें तैयार हुई थों। प्रब इसी प्रतिष्ठान के कारखाने में १६४६ से फर्गु सन ट्रैक्टर भी तैयार होने लगे हैं। इसी सिलसिले में यह भी बताया गया, कि १६४० के सितम्बर तक यहाँ डेढ़ लाख ट्रैक्टर तैयार हुए थे। संसार के लगभग ७४ देशों के बाजारों में इन ट्रैक्टरों की खपत है। उत्पादन सम्बन्धी प्राँकड़े प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया, कि प्रतिमास ४० लाख पौंड का माल यहाँ से बाहर भेजा जाता है। १६४१ में १ लाख कार तथा १ लाख ट्रैक्टर बनाने का लक्ष्य निर्घारित किया गया है।

हमें ट्रैक्टर तैयार करनेवाला कारखाना दिखाया गया। पहले पुर्जे ढातने वाली मशीनें हमने देखीं, जहाँ कई हज़ार मशीनों में दो हज़ार ध्रपने श्वाप काम कर रही थीं, उनमें पुर्जों के साँचे रख दिये जाते थे थीर उसी स्राकार का पुर्जा ढल कर निकल स्राता था। कारखाने के विभिन्न भागों को देखते हुए हम वहाँ पहुँचे, जहाँ इन पुर्जों को फिट कर देने के बाद ट्रैक्टर तैयार होते हैं स्रोर फिर वहाँ गये, जहाँ इनकी परीक्षा होती है। स्रिधकारियों ने हमें बताया—प्रति दो मिनट में यहाँ एक ट्रैक्टर तैयार होता है।

ट्रैक्टर तैयार करनेवाला कारखाना तो दिखाया गया, पर मोटर तैयार करनेवाले कारखाने को हम न देख सके। श्रन्य बड़े कारखानों की भाँति यहाँ भो मज़दूरों के लिए कैंटीन श्रादि की ब्यवस्था है।

मजदूरों को यहाँ अपना साप्ताहिक वेतन क्षेते के लिए किसी खास विभाग में नहीं जाना पड़ता। वे जिस विभाग में काम करते हैं, वहीं उनके वेतन की रकम लिफाफे में बन्द उन्हें प्राप्त हो जाती है। जिस समय हम पुर्जों को फिट कर ट्रैक्टर तैयार करने वाले विभाग में वहाँ के कार्य-कलाप को देख रहे थे, उसी समय साप्ताहिक वेतन वितरित किया जा रहा था। कुछ मजदूरों ने बिना खुशी प्रकट किये गम्भीर मुद्रा में लिफाफा ले कर पॉकेट में रख लिया, जब कि साधारणतः वेतनभोगी-वर्ग वेतन मिजते हो कुछ इत्या के लिए प्रसन्त हो उठता है। मुन्ने इस बात पर कुछ आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनमें से एक मजदूर से यह पूछा कि साप्ताहिक वेतन पाने पर भी यह गम्भीर मुद्रा क्यों? तब उसने बड़े दुई मरे शब्दों में कहा—"परिवार बड़ा है, वेतन कम। जो कुछ आज मिला है, वह तो पहले ही खर्च हो चुका है।" उसी समय एक दूसरे व्यक्ति के वहाँ पहुँवते ही वह खुप हो गया।

खाने की जिस समय घंटी बजी, कुछ मजदूर केंटीन गये श्रीर कुछ वहीं जो कुछ रूखा-सूखा उनके पास था निकाल कर खाने लगे। हमें भी कम्पनी की श्रीर से लंच दिया गया था। खाते समय भी ट्रैक्टर-प्रकरण जारी रहा।

इंगलैंड का यह भाग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। श्रतः ट्रैक्टर का कारखाना देखने के बाद हम रायल लिमिंगटनस्पा गये, जहाँ हमने एक बड़े फार्म को देखा। दो हज़ार एकड़ के इस फार्म में गेहूँ, श्रालू, खुकन्दर श्रादि की खेती होती है। वारविकशायर एप्रोकल्चर एकजीक्यूटिव कमेटी के श्रिषकारी (काउंटी एप्रीकल्चरल श्राफिसर) ने ब्रिटेन की कृषि-प्रगाली के सम्बन्ध में मोटी-मोटी बार्ते बतायीं। इस देश में कुल ६ करोड़ एकड़ जमीन है, जिसमें ४ करोड़ ८० लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है। ब्रिटेन के श्रिषकांश लोग उद्योग-धंधों में लगे हैं; क्योंकि यह एक श्रीद्योगिक देश है। मगर यहाँ भी १४ लाख व्यक्ति फार्मों पर काम करके श्रवनी रोटी कमाते हैं।

श्रामतौर पर चकबन्दी के द्वारा बड़े पैमानों पर खेती की जाती है। परन्तु १ एकड़ से कम की भी ८६ हजार जोतें हैं।

ग्रेट ब्रिटेन में फार्मों की कुल संख्या ३ लाख से कुछ श्रधिक है। खेतिहर मज़दूरों श्रीर किसानों को जीने योग्य वेतन देने तथा उनके रहन-सहन का स्तर ऊचा उठा कर कम से कम खर्च में श्रधिक से श्रधिक उत्पादन की दृष्टि से १६६ में मजदूर सरकार ने जो कृषि कानून पास किया था, उससे उक्त श्रधिकारी के कथनानुसार उत्पादन बढ़ा है।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व बिटेन श्रपनी श्रावश्यकता का केवल ३१ प्रतिशत गल्ला पैदा करता था। किन्तु १६४६ के शुरू में यह मात्रा बढ़ कर ३६ प्रतिशत हो गई थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए नये श्रोजार देने के साथ ही नयी खाद भी दी जा रही है। श्रावश्यकता पढ़ने पर कर्ज भी दिया जाता है। वयस्क खेतिहर मज़दूरों की मज़दूरी २०-२४ पेंड के मध्य है। १६४६ के मार्च से वयस्क खेतिहर मज़दूरों को श्राम तौर से प्रति सप्ताह ६४ शिलिंग श्रोर खियों को ७१ शिलिंग मज़दूरी दी जाती है। इनसे सप्ताह में ४७ घंटा काम लिया जाता है। खेतिहर मज़दूरों के सम्मुख घर की समस्या है। हमें बताया गया, कि सरकार श्रव इस प्रश्न पर ध्यान दे रही है।

मशीनों से खेती करने में ब्रिटेन का स्थान महस्वपूर्ण है । उक्त श्रिषकारी ने बताया, कि पिछली लड़ाई से पाँच गुना श्रिषक श्रोजार कृषि-सम्बन्धी फार्मों को दिये गये हैं । श्रोर इस समय २ लाख ७० हजार से श्रिषक ट्रैक्टर फार्मों के काम में लगे हुए हैं । फार्म को देखने के बाद इससे सम्बद्ध गोशाला श्रोर मुर्गीखाना भी देखा । मोटी-ताजी गायों को देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । इन्हें रखने के लिए चरागाहों के बीच में बाड़े बने हुए हैं । हमें बताया गया, कि गायों को श्रिषक से श्रिषक समय तक चरागाहों में रखने पर वे श्रिषक दूध देती हैं श्रोर जलदी ही गामिन भी हो जाती हैं । गायों के लिए श्रलग-श्रलग चरागाह हैं । हर दो दुकड़ों के बीच में तार है, जिसमें बिजली दौड़ती है श्रीर यह व्यवस्था इसलिए है, ताकि एक दुकड़े से दूसरे दुकड़े में गायें न जा सकें । एक चरागाह की घास खत्म होने पर ही दूसरे चरागाह में इन्हें चरने दिया जाता है । बाड़े के पास जब हम पहुँचे, तो मशीन से गायें हुही जा रही थीं । हमारे देश में बिना बछड़े के गायों को हुहना कठिन होता है, किन्तु यहाँ गायों के दुहने में बछड़ों के न होने पर कोई कठिनाई नहीं होती । हमें बताया गया, कि श्रीसतन एक गाय प्रति-

दिन ४ गैलन दूध वर्ष में १० मास तक देती रहती है। चार दिन के बाद बछड़े को माँ के थन से दूध नहीं पीने दिया जाता । हर साल मवेशी के डाक्टर गार्यों की परीका करते हैं।

मुर्गीखाने को देख कर यह बात स्मरण हो आई, कि श्रंडों की कमी के कारण जब यहाँ यह निर्णय हुआ, कि रोज श्रंडे नहीं मिलेंगे, तो ब्रिटिश पार्लमेंट में इस पर बड़े मनोरंजक प्रश्न पूछे गये थे। श्रंडे की समस्या श्रेभी यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शनों में श्रच्छा योग देती है। श्रभी ब्रिटेन में रोज श्रंडे नहीं मिलते।

हंगलैंड घौर स्काटलैंड के प्रामीण भागों को देखने के परचात् एक धारचर्यजनक अनुभव मुमे यह प्राप्त हुआ, कि इस देश में भी केवल दस्तखत करनेवाले नागरिकों की संख्या नगन्य नहीं हैं। उस दिन एडिनबरा में एक सज्जन ने मुमे बताया था, कि ब्रिटिश फौज में सैनिकों की निरचरता वैज्ञानिक रण-कौशल के युग में सरदर्द बनी हुई है। इस भाग में आने पर कहीं-कहीं मुमे यह भी देखने को मिला, कि यहाँ दस्तखती वीर काफी हैं। श्रीचोगिक-चेत्र में आगे बढ़े हुए ब्रिटेन के लिए यह लज्जा की बात है। कल स्ट्रैटफर्ड-आन-एवन में घूमते समय एक भावुक अंग्रेज़ ने यह भी बताया था, कि इस प्रदेश में आज भी कहीं-कहीं ऐसे एक-दो व्यक्ति मिल जायँगे, जिन्होंने आज तक ट्रेन से सफर न किया हो।

लेमिंगटन मध्य इंगलैंड का एक स्वास्थ्य केन्द्र है। रंगीन इंटों से तैयार इमारतें बड़ी खूबसूरत लगीं। फूलों के सौंदर्य से भरी हुई इस प्रदेश की हिरत धरती बहुत लुभावनी है। इंगलैंड का यह हृदय-स्थल सचसुच बड़ा मनोरम श्रीर श्राकर्षक है।

सायंकाल हम पुनः स्ट्रैटफर्ड वापस थ्रा गये। शेक्सपियर के जिन स्स्रुति-चिह्नों को श्रभी हम नहीं देख सके थे, उन्हें श्राज भी न देख पाये। खाना का कर जब घूमने निकले, तो कस्बे में बड़ी रौनक थी। किन्तु मुख्य रूप से यहाँ एवन नदी के किनारे क्लाप्टन ब्रिज के श्रास-पास लोग टहलते रहते हैं। ब्रिज-स्ट्रीट में भी मैंने बड़ी चहलपहल देखी। इस सड़क से पुल पार कर लंदन जाने का रास्ता है, जिससे हो कर शेक्पपियर लंदन गये थे। श्रधिकांश दुकानों में शेक्सपियर के चित्र व मूर्तियाँ दिखायी पड़ीं। कुछ मधुपायी सैलानी खियों को छेड़ रहे थे। जिस सामाजिक व्यवस्था में श्रनेक व्यक्तियों की लालसाएँ श्रतृप्त रहती हों, वहाँ यदि साहित्यिक तीर्थ-स्थल में भी मार्ग पर उच्छु खलता का प्रदर्शन हो, तो क्या श्राश्चर्य !

# **ऋाक्सफोर्ड विश्वविद्यालय**

कीट्स ने भावुकतावश यह कहा था कि श्राक्सफोर्ड विश्व का सर्वोत्तम नगर है। श्रीर श्राज हम इसी नगर के विश्वविद्यालय को देखने जब पहुँचे, तो यह कटु स्श्रांत भी ताजी हो गई, कि इसी विद्यापीठ के श्राधिकारियों ने इंगलैंड के सुप्रसिद्ध कवि शेली को 'नास्त्रिकवाद की श्रावश्यकता' शीर्षक पुस्तिका लिखने के कारण यहाँ से निकाल दिया था। यद्यपि युग छुलाँगें मार कर श्रागे बढ़ता जा रहा है, किंतु यहाँ के वातावरण में वही पुरानापन नजर श्राया, जो दिकयानूसी विचारों को प्रश्रय प्रदान करता है।

श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का इतिहास दूसरे पुराने विश्वविद्यालयों श्रथवा विद्यापीठों के समान हो है । हमारे देश में जिस प्रकार परिवदों के गर्भ से वच्चियला और नालन्दा के शिक्षा केन्द्रों का उदय हुआ - जहाँ वेद-वेदांगों के अतिरिक्त कजा, शल्य-चिकित्सा, ज्योतिष, खगोल-शास्त्र, कृषि, धनुर्विद्या तथा अन्य दूसरी विद्यार्थों की शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार पेरिस में चर्च के सहयोग से पेरिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । इसी विरविद्यालय से प्रेरणा प्राप्त कर बारहवीं सदी के मध्य में आवसफोर्ड विश्वविद्यालय का इतिहास प्रारम्भ हुआ । इस विश्वविद्यालय के न्यू कॉलेज के भूतपूर्व वार्डन तथा सुप्रसिद्ध इतिहास-जेखक फिशर ने अपने 'हिस्ट्री भाफ यूरोप' ( यूरोप का इतिहास ) में लिखा है : "जब फ्रांस के नरेश से द्वितीय हेनरी का संघर्ष हो गया, तो ११६७-६८ के बीच कई इंगलिश अध्यापकों चौर छात्रों को पैरिस छोड़ कर स्वदेश वापस आ जाने का हुक्स मिला" और उसके बाद ही धीरे-धीरे शाक्सफोर्ड में पठन-पाठन का काम शुरू हुआ । उस युग में छात्र शिचा प्राप्त करने के ब्रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे फिरते थे। इस विद्यापीठ की स्थापना से वह स्थिति बदल गई भीर भव तो यह दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में है। मगर उस समय यहाँ के शैक्कि बातावरण पर धर्म का जो प्रभाव था, वह बाज भी कायस है।

शहर की चहल-पहल तथा उपनगर के श्रीधोगिक कारबार के कारख यहाँ के शैचिक वातावरण की पवित्रता कुछ कम श्रवश्य हो गई है। 'गाउन का नगर' श्रव 'टाउन गाउन श्रीर स्पेनर' का नगर हो गया है। किन्तु कुछ लोगों का कहना है, कि पिछले ३० सालों में यहाँ रोजगार श्रीर उद्योग-धन्धों का जो विकास हुश्रा, उसका कोई बुरा श्रसर इस विद्यापीठ पर नहीं पड़ा है। परंतु इस नगर में कुछ घंटे व्यतीत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि यदि यह 'गाउन का नगर' ही बना रहता, तो श्रव्छा होता।

गुरु श्रीर शिष्य के बीच निकट सम्पर्क स्थापित रखने की प्रणाली श्राक्सफोड विश्वविद्यालय की शैचिक नीति की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यहाँ छात्रों के बीस कॉलेजों के समूह को ही श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय समभा जाता है। इन कॉलेजों के श्रातिक छात्राश्चों के लिए पाँच कालेज श्रलग हैं। इर कॉलेज में लगभग दो सी छात्र हैं श्रीर छात्राश्चों की संख्या एक हजार से कुछ श्रधिक है। भारतीय छात्रों की संख्या करीब चालीस है और कुल विदेशीं छात्रों की संख्या लगभग एक हजार है। कॉलेज में १२-१४ शिक्तक या ट्यूटर हैं। छात्र श्रीर शिक्षक साथ रहते हैं श्रीर एक साथ खाना खाते हैं। हर कॉलेज के लिए श्रपना-श्रपना चर्च, पुस्तकालय श्रीर भीजनागार है। इन गिरजाधरों श्रीर कालेजों को देख कर ही श्राक्सफोर्ड को कालेजों भीर गिरजाधरों का नगर कहते हैं। हर कॉलेज में एक क्लब रूम श्रीर छात्रों तथा ट्यूटरों के लिए श्रलग-श्रलग कामन रूम हैं। यह विश्वविद्यालय बीस इकाइयों का संघबद रूप है।

शिक्कों और छात्रों में मिश्रों जैसा संबंध रहता है। हर छात्र को संबंधित शिक्क अच्छी तरह जानते हैं और अधिक नहीं, तो सप्ताइ में एक बार इनसे मेंट अवश्य होती है। शिका-विधि भी बड़ी रोचक है। छात्र अपने विषयों पर निवन्ध लिखते हैं और छोटे-छोटे छात्र-समृहों के बीच इन निवन्धों पर विचार-विनिमय होता है। सप्ताइ में तीन-चार बार एक-एक मुप के सभी छात्रों को एक साथ भी पढ़ाया जाता है। परन्तु सभी छात्रों को उपस्थित अनिवार्य नहीं है। एक अध्यापक ने बताया, कुछ शिका-शाक्की इस पद्धित की आलोचना करते हैं, किन्सु इस प्रयाजी से लाभ यह है, कि अगर किसी शिषक का लेक्चर सुनने कम छात्र आते हैं, तो वह इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करता है, कि क्यों उसकी कथा में कम छात्र उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार उसे भी अपने लेक्चर की बुटियाँ दूर करने का मौका मिला जाता है।

एक घंटे तक एक हो छात्र को पढ़ाने का श्रवसर मिलने से छात्र श्रीर शिक्षक एक दूसरे को श्रव्छी तरह सम मने लगते हैं श्रीर इससे छात्र के मानसिक विकास का श्रवसर मिलता है। यहाँ के छात्र निजी श्रध्ययन पर विशेष ध्यान देते हैं।

एशमोलियन म्यूजियम के पास ही, जो संसार का एक पुराना संग्रहालय माना जाता है, यहाँ के एक नागरिक ने श्राक्सफोर्ड की महत्ता की चर्चा करते हुए कहा: "श्रंग्रेजी भाषा बोलने श्रथवा सममनेवाली दुनिया का यह विद्यापीठ प्रतिनिधित्व करता है।" श्रीर सचमुच जब हम विभिन्न कॉलेजों को देख रहे थे, तो यूरोप के श्रतिरिक्त एशिया, श्रक्रीका श्रोर श्रमेरिका महाद्वीप के छात्र भी वहाँ दीख पड़े।

साढ़े नौ बजे सुबह हम स्ट्रेंटफर्ड-ग्रान-एवन से खाना हुए थे श्रीर ठीक ग्यारह बजे श्राक्सफोर्ड के हाई स्ट्रोट के मित्रे होटल पहुँच गये। वहीं हमें कई भारतीय छात्र तथा इस चेत्र के सूचना-ग्रधिकारी मिले। भारतीय छात्रों की श्राक्सफोर्ड मजिलस के सभापित श्री राघवन एन० श्रय्यर के साथ हम लोग विश्वविद्यालय देखने खाना हुए।

सबसे पहले हमने एक्जिटर कॉलेज देखा, जिसे एक्जिटर के विशय (पादरी) वाल्टर-द-स्टेंप्डन ने १३१४ में स्थापित किया था। भारतीय छात्रों को मुख्यतः इसी कॉलेज में पढ़ने की सुविधा प्राप्त होती है। १४४४ में स्थापित ट्रिंटी कॉलेज को भी हमने देखा, जहाँ श्रभिजात-वर्ग के लड़कों को ही स्थान मिलता है। चर्च से प्रभावित इस विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में विभेद की नीति बरतना कम श्राश्चर्य की बात नहीं है। तच्चित्राला श्रीर नालन्दा में उस पुरातन-काल में भी राजकुमारों के साथ साधारण-वर्ग के छात्र पढ़ते थे, किंतु श्राज के युग में सरस्वती के मन्दिर में यह श्रलगाव की भावना निश्चय ही खेदजनक है। "गत वर्ष एशिया के एक छात्र को ट्रिंटी कालेज में स्थान मिला था"—यह श्रवश्य हमें बताया गया, मगर इससे यह कालेज श्रपना कलंक नहीं दूर कर सकता। इसके द्वार सभी देशों के छात्रों के लिए खुल जाने चाहिये।

जिस समय हम बोडिलियन पुस्तकालय पहुँचे, वहाँ कुछ लड़के पढ़ रहे थे श्रीर कुछ पर्यटक पांडुलिपियों को देखने में संलग्न थे। यहाँ हमें पाँचवीं श्रीर छठो सदी के लेखकों की पांडुलिपियाँ देखने को मिलीं। यहीं शेली के हस्ताचर से युक्त उसकी कुछ रचनाश्रों के श्रतिरिक्त उसकी घड़ी श्रीर पोट्रेट देख कर न जाने कितने छ।त्रों को श्राज भी इस विश्वविद्यालय से उस कवि के पुराने संबंध याद हो श्राते होंगे । शेली स्वयं जितना खूबसूरत था, वैसी उसकी इस्तिलिप भी सुन्दर है। ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध श्रांध-कि मिल्टन की भी कुछ स्छितियाँ यहाँ सहेजी हुई हैं । शेक्सिपियर के प्रथम फोलियो की एक प्रति भी यहाँ है। इस पुस्तकालय में १४ लाख जिल्दबन्द पुस्तकें हैं। इनमें ४२ हजार पांदुलिपियाँ हैं । ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्तर्गत जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती थीं, उनकी एक-एक प्रति कानूनन इस पुस्तकालय को गुफ्त मिल जाती थीं। इसीलिए यहाँ पुस्तकों की संख्या इतनी श्रिधक है।

डिवंटी स्कूल को देख कर इस नगर की धर्मा धता श्रीर रूढिप्रियता की कथात्रों के पृष्ठ श्राँखों के सामने खुलने लगे। मेरी के राज्यकाल में इस स्कूल में कुछ ऐसी दुःखजनक घटनाएँ हुई, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। भाक्सफोर्ड में सुधारवादी विचारों को भला कैसे सहन किया जाता। लैटिसर श्रीर रिडले ने जब धार्मिक श्रंधविश्वास के खिलाफ श्रावाज बुलन्ड की, तो कार्डिनल पोल द्वारा नियुक्त कमीशन के सामने इसी स्कूल में उन्हें सुधारवादी कार्यों के लिए उत्तर देना पड़ा श्रीर बाद में उन्हें जिन्दा जला दिया गया। १६६४ में इसी स्कूल में कामन सभा की बैठक भी हो चुकी है. क्योंकि प्लेग के कारण लंदन से सभी लोग इधर-उधर भाग गये थे। पंद्रहवीं सदी के इस स्कूल की इमारत कई बार बनती-बिगड़ती रही श्रीर सत्रहवीं सदी के श्रन्त में ब्रिटेन के सप्रसिद्ध वास्तुकता-विशारद सर क्रिस्टोफर रेन ने इस भवन को श्रपनी सुभ-बूभ के श्रनुकुल बनवाया । मैंग्डालेन चर्च के उत्तर में शहीद-स्मारक बना हुआ है और वहाँ पहुँचते ही धार्मिक कट्टरता व श्चत्याचारों का वह युग याद श्रा गया, जब न जाने कितने सुधारवादी ईसाई कट्टरपंथियों के क्रोध के फलस्वरूप मौत के शिकार हुए । नयी बोडलियन लाइब्रोरी को देखते हुए हम इंडियन इंस्टीक्य ट पहुँचे । इसके प्रवेश द्वार पर एक संस्कृत का रजीक ग्रंकित है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर स्वर्गीय सर एम॰ मोनीर विलियम्स के प्रयास से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। इसके पुस्तकालय में संस्कृत की कई बहमूल्य पुस्तकें हैं । १६४६ से यहाँ पूर्वी कला का एक म्युजियम भी खुल गया है। यहाँ कई श्रच्छी मृर्तियाँ श्रीर चित्र संग्रहीत हैं । गांधार शैली को कुछ मुर्तियाँ बड़ी भव्य और श्राकर्षक लगीं ।

क्राइस्ट चर्च की इमारत काफी श्राकर्षक है। मैग्डाजन कॉलेज श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में श्रपने खुबसूरत भवन के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकालीन एवं वर्तमान वास्तुकला के आकर्षक स्वरूप को इस कॉलेज की इमारतें अभिज्यक्त करती हैं। लार्ड मैकाले इस कालेज के बड़े प्रशंसकों में थे। 'वाटर वाक्स' के कारण इस कॉलेज को काव्यात्मक प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। कॉलेज के बगल में एक छोटा नाला है और दूसरी श्रोर विविध प्रकार के पुष्पों तथा कृतों से भरा उद्यान । कहते हैं, कि श्रंप्रेजी साहित्य के लेखक जोसेफ एडिसन यहाँ टहला करते थे। जिसे श्रव 'एडिसन वाक' कहते हैं, वहाँ श्रंप्रेज़ी साहित्य के कई सुप्रसिद्ध किव श्रीर लेखक टहला करते थे। हमें यह स्थान इसलिए भी श्राकर्षक प्रतीत हुश्रा, कि यहीं किव श्रेली एक बच्चे को गोद में ले कर उससे पूर्व जन्म का कृतान्त पूछ बैठे थे। इस कॉलेज का स्था-पार्क भी श्रपने ढंग का श्रनोखा पार्क है। वहाँ हमें कई हिन देख पड़े। सत्य क्या है, यह तो नहीं कह सकता, किन्तु एक सज्जन ने बताया, कि यहाँ जितने स्कॉलर होते हैं, उतने हिन्न भी दीख पड़ते हैं। लताश्रों के सौंदर्य को लपेटे मौडिलन टावर को कई पर्यटक निहार रहे थे। वहाँ से इम कॉलेज के छात्रावास में गये। यद्यपि कमरे बहुत छोटे-छोटे हैं, किन्तु छात्रावासों का बौद्धिक श्रीर शान्त वातावरण मुमे बहुत पसन्द श्राया।

श्राक्सफोर्ड के सबसे बड़े चर्च-सेंट मेरी का गिरजाघर देखते हुए हम युनिवर्सिटी कॉलेज में शेली का स्मारक देखने गये। जिस समय हम स्मारक के सामने पहुँचे, कवि श्रीर चिंतक शेली के तफानी जीवन से सम्बद्ध कई घटनाएँ स्मरण हो श्राईं। सामाजिक विद्रोह की ज्वाला जिसके हृदय में धधक रही थी। उसकी खुत्य स्पेजिया की खाड़ी में तुफान में फँस जाने के कारण जिस मार्मिक स्थिति में हुई, वह साहित्यिक जगत की एक श्रविस्मरणीय घटना बनी रहेगी। श्राज इस कॉलेज में शेली के शव की संगमरमर की मूर्ति मैंने देखी, तो ऐसा प्रतीत हम्रा. कि मानवता का संदेश सुनाने के लिए सागर की तूफानी लहरों से ऊपर श्रमर शेली की नंग-धड़ंग छाया उठ रही है। भावकता भरी इस प्रतिमा को सुत्रसिद्ध मूर्तिकार भ्रान-स्लो फोर्ड ने तैयार किया था। शेली इसी कालेज के छात्र थे। मूर्तिकार ने शेली स्मारक के लिए उक्त मूर्ति को तैयार करने में जिस कलात्मक विवेक का परिचय दिया है. वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। शेली की मृतिं के नीचे कविता की मृतिं, जिसकी श्राँखों से श्राँसू कर रहे हैं श्रीर ऊपर परम्पराश्रों को तोड़ कर नये जीवन का सपना देखनेवाले कवि की वह मार्मिक प्रतिमा. जिसे देख कर ऐसा मालूम पड़ता है, जैसे स्पेजिया की खादी से श्रभी-श्रभी यह लाश निकाल कर रखी गई है और रोली के बालों से

पानी चू रहा है। एक समय था, जब शेली को उसके स्वतंत्र विचारों के कारण कालेज से निकाल दिया गया था श्रीर श्रव यहीं उसका भन्य स्मारक खड़ा किया गया है। किंतु रूढ़िवादियों को श्राज तक इस मूर्ति से चिढ़ है। हमें ज्ञात हुश्चा, कि इस मूर्ति को खराब करने की कोशिशें हो चुकी हैं। इस बात को सुन कर रूढ़िवादी ब्रिटेन के उस पहलू का परिचय मिला, जिस पर कलंक के श्रमिट धब्बे लगे हैं।

इसके बाद हम यहाँ के दूसरे कालेजों को देखते रहे। मगर रह-रहकर रोली के शव की मूर्ति का चित्र आँखों में तैरने लगता और मन भारी हो जाता। गिरजाघर और कालेजों से भरे इस नगर से बाहर निकल कर हम नौका-प्रतियोगिता देखने गये। आक्सफोर्ड और केम्बिज विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच यह नौका-प्रतियोगिता प्रतिवर्ष यहाँ के छात्र-छात्राओं के मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। टेम्स नदी के तट पर छात्र-छात्राओं का उत्साह देखने ही योग्य था। फाली बिज से इफले तक नदी के इस भाग को यहाँ 'आइसिस' के नाम से पुकारते हैं और इसी भाग में यह नौका-प्रतियोगिता होती है। यद्यि इस पुरातन विश्वविद्यालय में सहशिक्षा-प्रयाली प्रचलित नहीं है, किंतु यहाँ छात्र-छात्राएँ एक साथ प्रतियोगिता देखने में इस प्रकार तल्लीन थीं कि अलगाव की भावना खत्म हो गई थी। सम्भवतः इस रंगीन वातावरया से कीट्स को बड़ी सौंदर्यानुभूति प्राप्त हुई होगी।

नौका-प्रतियोगिता देखने के बाद हम पुनः श्राक्सफोर्ड नगर वापस श्रा गये। ऐशमोलियन म्यूजियम की केवल भज्जक मिल सकी, क्योंकि संग्रहालय बन्द होने के कुछ ही मिनट पूर्व हम वहाँ पहुँचे थे। ब्रिटेन के शैक्षिक केंद्र को इस म्यूजियम पर भी नाज़ है श्रीर इसमें कोई संदेह नहीं, कि कई ऐतिहासिक निधियों के श्रातिरक्त यहाँ मूर्तियों श्रीर चित्रों का भी श्रच्छा संग्रह है। यहाँ के सुप्रसिद्ध 'श्राल सोल्स कालेज' को भी हमने जाते-जाते देखा। ब्रिटेन के कई सुप्रसिद्ध विद्वानों को पैदा करने का गर्व इस कालेज को है। इस विश्वविद्यालय के सभी बड़े समारोह 'शेल्डोनियन थियेटर' में होते हैं श्रीर इसका निर्माण सर किस्टोफर रेन द्वारा तैयार किये गये नक्शे के श्राधार पर हुश्रा था।

श्राक्सफोर्ड के दिल 'रेडिक्लफ स्क्वायर' में जिस समय हम घूम रहे थे, एक व्यक्ति ने बताया, कि 'गाउन' के साथ हो 'टाउन' के उदय हो जाने से यहाँ सामाजिक बुराइयाँ फैल गई हैं श्रीर वारांगनाश्रों के कारण यहाँ के शैचिक वातावरण की पवित्रता नष्ट हो रही है। श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों की इमारतें श्रच्छी श्रीर कुछ पुरानी तथा श्राकर्षण-शून्य हैं। किसी-किसी कालेज के श्रासपास का वातावरण बड़ा थका-माँदा मालूम पड़ता है, जैसे विचारों में परिवर्तन न होने के कारण युगों की जीर्ण-शीर्ण भावनाएँ उसे बोभिज बनाये हुए हों।

ब्रिटेन में बड़े विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक (प्रोफेसर) की श्रोसत मासिक तनख्वाह १,७४० रुपया है। रीडर को यहाँ श्रोसतन प्रतिवर्ष १,०६० पाँड, लेक्चरर को प्रतिवर्ष लगभग ७६४ पाँड श्रोर श्रासस्टेंट लेक्चरर को प्रतिवर्ष ४७४ पाँड मिलता है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में कालेज-प्रवेश-परीखा, जिसमें 'इंटरच्यू' भी शामिल है, पास करने के उपरान्त लड़के प्रवेश पाते हैं। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, कि जिन लड़कों की रुभान उच्च शिक्षा की श्रोर न हो, उन्हें विश्वविद्यालयों में दाखिल न किया जाय।

ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या भी श्रव पहले से श्रधिक हो गई है श्रीर इस समय लगभग तीन हज़ार छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा इंस्टीट्य ट्रों में शिचा प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु मुभे ज्ञात हुश्चा, कि इनमें से श्रधिकांश छात्र श्रपने शैचिक-कार्यक्रम पर ठीक से विचार किये बिना हो यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ श्रा कर वे कभी-कभी श्रच्छी शिचा-संस्थाशों में स्थान नहीं पाते, तो किसी भी कॉलेज में नाम जिखा कर श्रपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं। भारतीय छात्र ब्रिटेन में प्रति वर्ष देंद्र करोड़ से कुछ श्रधिक रुपया खर्च करते हैं। श्रीर इसीजिए यह प्रश्न भी बहुत महस्वपूर्ण है, कि इस व्यय का परिणाम देश के जिए कितना जाभजनक सिद्ध होता हैं? एक भारतीय छात्र ने बताया, कि जंदन-स्थिन भारतीय हाई किमरनर के कार्यालय में शिचा-विभाग को इस प्रकार संगठित करने की श्रावश्यकता है, ताकि उससे छात्रों को श्रावश्यक परामर्श प्राप्त हो सके एवं भारत सरकार के शिचा-विभाग को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कि एक सुनिश्चित योजना के श्रमुकूल ही यहाँ भारतीय छात्र पड़ने के जिए श्रावें।

लंच के समय श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कृषि-विभाग के प्रधान से भारतीय कृषि-समस्याश्रों के सम्बन्ध में बातचीत होती रही। उनका विचार है, कि भूमि पर किसानों को स्वामित्व का श्रधिकार दे देने से उनमें उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा नहीं पैदा होगी। लंच के समय मधुर वातावरण बनाये रखने के लिए यह बहुत श्रावश्यक है, कि गलत विचारों का भी विरोध न किया जाय। इसलिए मीठे शब्दों में इसके विपरीत श्रपनी राय प्रकट कर मैं ब्रिटेन

#### की कृषि-ध्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करता रहा ।

म्राज दिन भर श्राक्सफोर्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान एक प्रकार से दौड़-दौड़ कर वहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थानों को देखता रहा; इसिलए काफी थक गया था। स्ट्रैटफर्ड वापस म्राने के बाद मैं रात में होटल से बाहर नहीं निकला। डायरी लिखने के बाद सो गया।

- (१) स्ट्रैटफर्ड का शेक्सपियरमय वातावरण
- (२) ईरानी तेल के प्रश्न पर टोरी पत्रों द्वारा शक्ति-प्रयोग की माँग

\*मेरे ब्रिटेन तेरी जय की श्रभिष्यंजित जिससे कीर्ति सतत, योश्प की निखिल निसर्ग-छटा उसके चरणों में श्रद्धानत। वह नहीं एक युग का, उससे उपकृत सारे युग श्रनुवर्ती, उसकी प्रतिभा रचना-शैली पर गर्वित सृष्टि पुलक भरती। लालित्यमयी पदरचना का सम्यक् पश्धिन खुना उसने, उक्ससित श्राज यह संसृति है जिसको श्रपने तन पर पहने।

—क्षेत जॉनसन

श्राज शेक्सिपियर के जन्म-स्थान से विदा होते समय बेन जॉनसन के उक्त उद्गार स्मरण हो श्राये। सचमुच वह श्रमर कवि श्रोर नाटककार एक युग का नहीं, बल्कि सभी युगों का है। श्रीर मुक्ते भी शेक्सिपियर का ही ब्रिटेन पसन्द है।

जलपान के बाद मैं श्राज श्राखिरी बार शेक्सिपियर-स्मारक को देखने के लिए जब एवन नदी के तट पर पहुँचा, तो वहाँ श्रम्य कई देशों के पर्यटक दिखायी पड़े। उनमें से कुछ के साथ मैंने एवन में नौका-विहार का रस लिया।

<sup>\*</sup>Triumph my Britain, thou hast one to show,
To whom all scenes of Europe homage owe,
He was not of an age, but for all time.
Nature herself was proud of his designs,
And joy's to wear the dressings of his lines,
Which were so richly spun and woven so fit.

किनारे के कुंज श्रीर खिले पुष्प बड़े मनोरम लग रहे थे। नौका में बैठी हुई युवितयाँ रह-रह कर उन लुभावने दृश्यों को देखते ही 'लवली-लवली' कह उठतीं श्रीर निश्चय ही नदी के किनारे-किनारे दोनों श्रीर कुछ दूर तक इतने सुन्दर एवं श्राकष्क उद्यान श्रीर भाड़ियाँ हैं, जिनसे इस सांस्कृतिक खेत्र के सौंदर्य में चार चाँद लग जाते हैं।

रविवार होने के कारण एवन के दूसरी श्रोर विस्तृत मैदान में युवक-युवितयों की टोलियाँ मस्ती से डोल रही थीं श्रीर कहीं-कहीं प्रगाढ़ श्रालिंगन में बँधी प्रेमिकाएँ पुष्पों से खेल रही थीं। नैसर्गिक श्रीर मानवीय सौंदर्य का यह सम्मिलन भला किसे श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट न करता!

ड्राइडन ने लिखा है, कि शेक्सिपियर की घ्रात्मा बहुत व्यापक थी। सम्भवतः इसीलिए घ्रव स्ट्रेंटफर्ड-घ्रान-एवन की घ्रात्मा भी इतनी व्यापक बन गई है, कि सब देशों के लोग खिंच कर यहाँ चले घ्राते हैं। मेमोरियल थियेटर के पास मोटर-बोट से उतर कर मैं होली ट्रिंटी चर्च देखने गया, जहाँ शेक्सिपियर की समाधि है। वहाँ प्रार्थना हो रही थो, इसलिए बाहर ही से लीट घ्राया। शेक्सिपियर का ग्रामर स्कूल भी बाहर से ही देख सका, क्योंकि रविवार के कारण वह बन्द था।

लंच के समय जब होटल वापस श्राया, तो श्राज डायिनंग हाल में श्रमेरिकी पर्यटकों की भीड़ लगी हुई थी। वेट्रसेज उनकी फरमाइश से परेशान थीं। हमारी टेब्रल पर जो वेट्रसे खाना परोस रही थी, उसने ऊब कर कहा— "इन श्रमेरिकियों के व्यवहार से जी श्राफत में है, वे ऐसा सोचते हैं, उनसे श्रव्छा कोई खाना ही नहीं खाता, कितनी शेखी ये बघारते हैं।" दूसरी बार वेट्रस कुछ श्रोर चीजें ले कर हमारी टेब्रल के पास श्राई, तो उसने कहा— "ये श्रमेरिकी पर्यटक बड़े शैतान हैं, भोजन के समय भी ये गंदे मजाक करना बन्द नहीं करते।"

श्राज सचमुच डायिनंग हाल में हर प्रकार श्रीर विचार के लोगों का जमघट लगा था। श्वेत-श्रश्वेत—सभी रंगों के प्रतिनिधि देख पड़े। इस सांस्कृतिक तीर्थ-स्थान में रंग की दीवार वह गई थी श्रीर नीमो जाति को घृणा की दृष्टि से देखने वाले श्वेत श्रमेरिकी भी एक ही डायिनंग हाल में कई श्रश्वेत पर्यटकों के साथ भोजन कर रहे थे।

लंच के बाद हम सीधे शेक्सिपयर की पत्नी का गृह देखने स्वाना हो गये। यह घर शेक्सिपयर के जनमन्ध्यान से सवा मील दूर शॉटरी नामक गाँव

में भ्राज भी गर्व से खड़ा है। घर के पास पहुँचते ही यह ख्याल पैदा हुआ, कि यही वह स्थान है, जहाँ शेक्सिपियर ने भ्रापनी पत्नी से प्रेमालाप किया होगा श्रीर न जाने कितनी रूमानी रातें हास-परिहास के बीच गुजर गई होंगी । इसे 'एन हाथवे कॉटेज' कहते हैं । ट्याडर काल में यहाँ के मध्यवर्ग के किसान-परिवार छोटे-छोटे मकानों में रहते थे श्रीर यह घर उसी शैली का द्योतक है। यद्यपि घर की रक्ता की पूर्ण व्यवस्था की गई है, किन्तु कहीं-कहीं लकडियाँ घुन रही हैं श्रीर यह डर है. कि कहीं यह स्मृति-चिह्न अपने मौलिक स्वरूप को खो न दे । इस घर का शेक्सपियर पर बढ़ा प्रभाव था । श्रपने कड़े नाटकों में उसने श्रप्रकट रूप में इसकी प्रशंसा में भावकता-भरे उद्गार प्रकट किये हैं । आज यहाँ भी हमारे साथ श्रन्य देशों की श्रपेत्वा श्रमेरिका के ही अधिक पर्यटक थे । घर के अन्दर प्रवेश करते ही वह पुरानी बेंच दीख पड़ी, जिस पर एन हाथवे श्रीर विलियम शेक्सिपयर बैठ कर प्रेमपूर्ण वार्तालाप किया करते थे। दो लड़कियाँ भावुकतावश नियम को ताक पर रख कर उस बेंच पर बैठ ही गईं। मगर शीघ्र ही शरमा कर उठ खड़ी हुईं। बेंच के बगल में श्राँगीठो है: यहीं श्राम तापते हुए शेक्सिपयर श्रीर एन हाथवे ने श्रपनी शादी का निर्णंय किया था। शयन-कत्त में वह पुरानी चटाई व बिछावन भी सुरित्त है, जिस पर श्रमर कलाकार सोया करता था। एन हाथवे की छोटी बहन ने श्रपनी बड़ी बहुन को शादी के समय जो चादर भेंट की थी. वह वहाँ रखी हुई है। शेक्सिवयर के संसुर ने श्रपनी पुत्री श्रीर दामाद को जो चारपाई दी थी, वह इसी कमरे में श्राज भी प्रदर्शित है। वह शराब का प्याला भी हमें यहीं देखने को मिला, जिसमें शादी के पूर्व एन हाथवे के साथ शेक्सिपयर शराब पिया करते थे। एन हाथवे कॉटेज में शेक्सपियर श्रीर उनकी पत्नी के जीवन से सम्बन्धित सभी चीज़ें सँजी कर रखी हैं । इस महान नाटककार की कृतियों का प्रथम प्रकाशित संस्करण भी यहाँ संगृहीत है । कहा जाता है. कि शेक्सिवयर के साथी जान हेमिंग और हेनरी कांडेख ने प्रथम संस्करण का सम्पादन किया था । इस घर के चारों श्रोर श्राकर्षक पुष्प-क्यारियाँ हँसते हुए फलों से भरी थीं।

शेक्सिपियर की परनी का गृह देखने के बाद उनकी पुत्री सूसान का घर भी हमने देखा, जहाँ वह श्रपने पति डाक्टर जान हल के हाथ रहती थीं। कहते हैं शेक्सिपियर श्रपने इस दामाद शौर पुत्री को बहुत प्यार करते थे। यहाँ वे दोनों पलंग सुरक्ति हैं, जिन पर सूसान श्रीर डाक्टर जान हल सोया करते थे । श्रपनी पुरानी स्ष्टुतियों के कारण श्राज भी यह घर बड़ा प्रेरक प्रतीत हुश्रा।

शेक्सिपियर की समाधि देखने के लिए हम पुनः गिरजाघर की श्रोर गये, किन्तु हार बन्द हो चुके थे श्रीर चर्च का पादरी भला समाधि के निकट खड़े हो कर हमें श्रद्धांजलि श्रपित करने का श्रवसर ही क्यों देता!

हाई स्ट्रीट में श्राज हारवर्ड हाउस के सामने पर्यटकों की बहुत भीड़ जमा थी। श्रमेरिका की सुप्रसिद्ध हारवर्ड यूनिवर्सिटी के संस्थापक जान हारवर्ड की माता का यही निवास-स्थान है। श्रमेरिकी उपन्यास-लेखिका मेरी कारेली ने, जो यहीं श्रा कर बस गई थीं, लिखा है—"श्रमेरिका श्रीर ब्रिटेन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का यह घर प्रतीक है।"

जिस तीर्थ-स्थान का वातावरण शेक्सिपयरमय है और जहाँ हर भाग में कहीं भी घूमते समय शेक्सिपियर से भेंट होती है, वहाँ से विदा होने का समय द्या पहुँचा। इस गाँव में द्या कर जो शेरणा प्राप्त हुई, उसे शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करूँ। यहाँ की मधुर-स्मृतियाँ क्या कभी विस्सृत हो सकती हैं!

ठीक चार बजे हम स्ट्रेंटफर्ड-श्रान-एवन से लेमिंगटन स्पा खाना हुए, जहाँ ४ वज कर ३६ मिनट पर हमें लंदन के लिए ट्रेन मिली । ७ बज कर ४० मिनट पर हम लंदन के पेडिंगटन रेल वे स्टेशन पहुँच गये। इस बार हमें सेंट एरमिंस होटल में ठहराया गया। वेसे तो ब्रिटेन के होटलों में रंग-भेद की नीति नहीं बरती जाती—परन्तु कुछ ऐसे होटल भी मिलेंगे जहाँ रवेतांगों को तरजीह दी जाती है। हमें ऐसे होटलों को देखने का मौका नहीं मिल सका।

श्राज भोजन के बाद मैंने पिछले दो सप्ताह के पत्रों को पलटना शुरू किया। यह देख कर बड़ा श्राह्मचर्य हुश्रा, कि ईरान के तेल के प्रश्न पर जो विवाद पैदा हो गया है, उसे हल करने के लिए कुछ टोरी पत्र शक्ति-प्रयोग की माँग कर रहे हैं। 'डेली मेल' ने तो खुले श्राम यह लिखा है, कि ईरान में फीजी ताकत से एँग्लो-ईरानियन श्रायल कंपनी के श्रिधकारों को कायम रखा जाय। 'न्यू स्टेट्समैन ऍड नेशन' ने इस दोहन-प्रथा का विरोध करते हुए मजदूर सरकार को युग-धर्म के श्रानुकुल श्राचरण करने की सलाह दी।

स्वर्गीय श्री बेविन ने मध्यपूर्व के देशों के सम्बन्ध में टोरी पार्टी की भाँति जो घातक नीति श्रपना रखी थी, उसी के फलस्वरूप ईरान में तेल के प्रश्न पर संकट की स्थिति पैदा हो गई है। किन्तु चोभजनक बात यह है, कि एटली सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, कि ईरान को तेल के मामले में राष्ट्रीयकरण की नीति प्रहण करने का हक हैं। मगर शोषण श्रीर साम्राज्य-लिप्सा की भावना से जिनके विचार दृषित नहीं हो गये हैं, वे यह स्वीकार करेंगे, कि ईरान सरकार को तेल-उत्पादन के राष्ट्रीयकरण का श्रिकार प्राप्त है और जबरन १६३३ में जो सुविधाएँ ऐंग्लो-ईरानियन कंपनी ने प्राप्त कर ली थीं, उन्हें भी खतम करने का नैतिक हक ईरान को है। यह वर्तमान युग के लिए एक श्रिभशाप ही है, कि १६४१ में टोरी पार्टी के पत्र यह चाहते हैं कि दिखणी ईरान पर श्रिकार कर के तेल से मुनाफा कमाने का धन्धा श्रमेजी कंपनी के हाथ में ही रहे। ईरान में तेल पैदा हो श्रीर उसका पूरा नफा ब्रिटेन उठावे, यह श्राज का ईरान कैसे बरदाशत कर सकता है। श्रखों रुपया ईरान के तेल से ब्रिटेन की उक्त कंपनी ने कमाया श्रीर कमाती जा रही हैं। मुनाफे का श्रनुमान इसी बात से किया जा सकता है, कि एंग्लो-ईरानियन श्रायल कंपनी प्रतिवर्ष कर के रूप में ब्रिटिश सरकार को एक करोड़ श्रस्ती लाख पाँड देती है। जिस देश के तेल से ब्रिटेन की तिजोरियाँ भरती जा रही हैं, वहीं, उस श्रमागे देश ईरान के निवासी गरीबी का जीवन बिता रहे हैं। भला शोषकों का ब्रिटेन क्योंकर पसन्द श्रायेगा ?

श्राज रह-रह कर स्ट्रैंटफर्ड-ग्रान-एवन की याद श्राती रही । डायरी जिखते।समर्थ; मैंने सोचा, ब्रिटेन का वह गाँव कितना गौरवशाली है, जो केवल श्रंग्रेजी भाषा-भाषियों का ही नहीं, बिल्क समस्त साहित्य-प्रेमियों का हृदय-स्थल बन गया हैं श्रीर इसीलिए शेवअपियर के ब्रिटेन से सभी को प्यार है।

### (१) कॉमनवेल्थ पुस्तकालय में संस्कृत श्रीर हिंदी की पांडुलिपियाँ

- (२) "बिटेन पर श्रमेरिका छा जाना चाहता है"
- (३) कुछ पत्रों की याहक-संख्या

श्राज लंदन की कामनवेल्थ लाइब्रेरी में हिन्दी श्रीर संस्कृत की कई श्रालभ्य पांडुलिपियों को देख कर मन में बड़ी व्यथा हुई। पाकिस्तानी हट के कारण जहाँ भारत श्रीर पाकिस्तान की कई समस्याएँ श्रव तक नहीं सुलक सकी हैं, वहीं इस पुस्तकालय से भारतीय पुस्तकों की पांडुलिपियाँ प्राप्त करने के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं हो सका है। किन्तु इस पुस्तकालय को देखने के बाद यह भी कहना पड़ता है, कि साम्राज्यवादी लूट की कोई सीमा नहीं होती। श्रंभेज शोपकों ने धन-दौलत तो लूटा ही, हमारी सांस्कृतिक निधियाँ भी यहाँ उठा ले श्राये। संस्कृत, पाली, हिन्दी, तेलगू, तिज्वती, पारसी, श्रवी श्रादि भाषाश्रों की हज़ारों पांडुलिपियाँ यहाँ संग्रहीत हैं। इन पांडुलिपियों की निश्चित संख्या दस हज़ार से कम न होगी। विषयों की दृष्टि से साहित्य, इतिहास, धर्म, कला, ज्योतिष श्रीर वैद्यक श्रादि कई विषयों की पांडुलिपियाँ यहाँ हैं। संस्कृत पांडुलिपियों की संख्या करीव पाँच हज़ार है।

हिन्दी पांडुलिपियों की संख्या लगभग १५० है। पृथ्वीराज रासी की दो अधूरी प्रतियाँ मैंने यहीं देखीं। हम्मीर रासी की पांडुलिपि और कबीर के पदों का संग्रह भी यहाँ है।

महाकवि केशबदास की कई पांडु लिपियाँ यहाँ उठा लाई गई हैं। विहारी सतसई की १७६६ की प्राचीन प्रति यहाँ रखी है। हिन्दी गद्य की कुछ बहुत पुरानी पुस्तकें यहाँ हैं, जिनमें एक श्रोरछा-नरेश महाराज इन्द्रजीत सिंह की 'भर्नु'हरिनीति शतक' पर टीका भी है। सुदर्शनदास द्वारा लिखित 'ज्ञान समुद्र' की एक प्रति भी मैंने देखी, जिसमें वैष्णाव सन्तों का वर्णन है। श्राभी उस दिन मैं लंदन के कुछ भारतीय छात्रों से बातचीत करते हुए इस बात

का मजाक उड़ा रहा था, कि 'हिंदी का डाक्टर' बनने के लिए पता नहीं विलायत त्र्याना क्यों ज़रूरी समभा जाता है। किन्तु इन पांडुलिपियों को देख कर मुभे स्वीकार करना पड़ा, कि लंदन त्र्याये विना छात्रों को शोध-सम्बन्धी कार्यों में तब तक कठिनाई बनी रहेगी, जब तक इन पांडुलिपियों को इम प्राप्त नहीं कर लेते।

श्राज शाम को पत्नीट स्ट्रीट के एक पत्र में कुछ संवाददाताओं से इस सम्बन्ध में बातें होती रहीं, कि क्या कारण है, कि अभी तक ब्रिटेन में भी कोई महिला ( महिला सम्बन्धी पत्रों को छोड़ कर ) न तो किसी पत्र की सम्पादिका है श्रोर न किसो महत्त्वपूर्ण पद पर ही उन्हें काम करने का श्रवसर मिला है । मुभे बताया गया कि, 'टाइम्स' ने विदेश में एक महिला संवाददात्री को नियुक्त किया है। ब्रिटेन के पत्रकारों का यह ख्याल है, कि बाल स्तम्भों, श्रंगार प्रसाधन एवं पारिवारिक-जीवन-सम्बन्धी खबरों को महिलाएँ पुरुषों से अच्छा लिख सकती हैं। 'नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स' के दस हज़ार सदस्यों में महिलाश्रों की संख्या पाँच सी से श्रधिक नहीं है । जहाँ तक वेतन का सम्बन्ध है, पत्रकारिता के चेत्र में पुरुषों और महिलाओं का निम्नतम वेतन बरावर है। किन्तु ऊँचे ग्रेड में महिलाओं को संख्या नगएय है। हाँ, 'महिला-पृष्ठ' की सम्पादिका को अच्छा वेतन मिलता है। हर प्रतिष्ठित पत्र में 'महिला-पृष्ठ के लिए सम्पादिका नियुक्त होती है। एक संवाददाता ने हँसते हुए कहा, कि महिलाओं के लिए 'उपसम्पादकी' करना श्रासान नहीं है, किन्तु वे संवाददाता का काम अच्छी तरह कर सकती हैं । 'न्यूज क्रॉनिफल' की संवाददात्री लुसी मोरगन ने ब्रिटिश पत्रकारों के बीच श्रुच्छी प्रतिष्ठा श्रार्जित की है। महिला पत्रकारों की संस्था का नाम-'दि सोसायटी आव वीमन जर्निलस्टस' है. जिसकी स्थापना १८६४ में 'लेडीज पिक्टोरियज' के मालिक श्रो जे॰ एस॰ वुड ने की थी। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य पत्रकार-संगठनों में भी महिला पत्रकार शामिल हैं।

श्राज एक पत्रकार ने मुसे यह भी बताया, 'पिक्चर पोस्ट' के सम्पादक टेड कॉसल के इस्तीफे के पीछे श्रमेरिको दूतावास का हाथ है। इनके पहले इसी पत्र के सम्पादक टाम होपिक-सन भी त्यागपत्र दे चुके थे। 'पिक्चर पोस्ट' की प्राहक-संख्या बढ़ाने के लिए इसके मालिकों ने सनसनीखेज सामग्री देने के सम्बन्ध में जो नीति ग्रहण की थी, उसकी फ्लीट स्ट्रीट में बड़ी चर्ची है। श्री टेड कॉसल एक सिक्रय सोशालिस्ट तथा पार्लमेंट की सदस्या बारबरा

कॉसल के पित हैं, इसलिए लंदन के पत्रकारों में इस इस्तीफे की विशेष रूप से चर्चा थी । 'पिक्चर पोस्ट' के १० मार्च के श्रंक में एंड्रू राथ का एक लेख चीनी सेना के बारे में प्रकाशित हुआ था । इस लेख में लेखक ने कुछ ऐसी बातें लिखी थीं, जो श्रमेरिका की विदेश-नीति के प्रतिकृत थीं। कहा जाता है, कि लंदन-स्थित श्रमेरिकी दूतावास के एक श्रधिकारों ने श्री कॉसल से मिल कर उक्त लेख के प्रकाशन पर श्रापत्ति की थी। 'न्यू स्टेट्समैन एंड नेशन' ने श्रमेरिकी दूतावास के एक श्रधिकारों की इस बात को बेचैनी पैदा करने वाली घटना बताया था । इस घटना से बिटिश मज़दूर दल से निष्कासित श्री जिल्याकस का यह श्रारोप क्या सत्य नहीं साबित होता, कि श्रमेरिका ब्रिटेन के जीवन पर छा जाना चाहता है।

'पव' से बाहर निकल कर मैंने टेक्सी पकड़ी श्रौर सीधे बी० बी० सी० के पूर्वी विभाग पहुँच गया। वहाँ किव श्री गिरिजाकुमार माथुर को देख कर बड़ा श्राश्चर्य हुआ। बाद उन्होंने मुक्ते बताया, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाडकास्टिंग विभाग से उनका सम्बन्ध खत्म हो गया है श्रौर लंदन होते हुए वह भी स्वदेश लौट रहे हैं। चाय पीने के बाद यहीं से हम लोग हिंदी केन्द्र के उद्घाटन-समारोह में भाग लेने के लिए रवाना हुए। बेनीपुरीजी ने उद्घाटन-भाषण किया। डाक्टर कमज कुजश्रेष्ठ ने श्रध्यच्च त्या श्री श्रोमप्रकाश श्रार्य ने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इस केन्द्र के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। लंदन में हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का प्रचार करना ही हसका उद्देश्य बताया गया।

श्री गिरिजाकुमार माथुर के साथ 'टेल्स श्राफ हाफमैन' संगोत-रूपक कार्जटन थियेटर जा कर देखा। श्री गिरिजाकुमार 'मैनहाटन' श्रीर श्रमेरिकी ऐरवर्य की चर्चा करने में बड़ी दिजचरी जे रहे थे। दूसरे साथियों का इससे मनोरंजन हो रहा था। यह ठीक है, कि श्रमेरिका में गगनचुम्बी श्रष्टािलकाएँ हैं, विजलो की छलछलातो रोशनी है श्रीर डाजर की महिमा भी श्रनोखी है, किन्तु उसी श्रमेरिका में जन-गायक 'पाज रोबसन' पर पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसकी चर्चा शुरू होते ही माथुर चुन हो गये। कुछ भावुक किन परि-रिथितियों के शिकार हो हो जाने हैं।

श्राज ब्रिटिश पत्रों की प्राहक-संख्या के बारे में भी कुछ पत्रकारों से बार्वे हुईं। यहाँ पत्रों के प्राहकों की संख्या निरचय ही बड़ी सन्तोषप्रद है। इस चेन्न में अशिचा के कारण हमारे देश के पत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। पहले यहाँ भी प्राहकों की संख्या कम होने के कारण पत्रों के सम्मुख विकट समस्या उपस्थित रहती थी छौर मालिकों की छोर से प्राहक-संख्या बढ़ाने के लिए न जाने कितने अवांछनीय हथकंडे अपनाये गये। किन्तु छब स्रुत बढ़ल गई है छौर कछ मख्य-मख्य पत्रों की प्राहक-संख्या इस प्रकार है:—

| नार कुछ चुरुव चुरुव पत्रा का | । अहिक त्यस्या इत अकार ह • == |                |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| पत्र का नाम                  | राजनीतिक दृष्टिकोण            | ब्राहक संख्या  |
| १. टाइम्स                    | स्वतंत्र किंतु हर पार्टी की   |                |
|                              | सरकार का समर्थक               | २,४४,७८०       |
| २. डेली एक्सप्रेस            | स्वतंत्र (साम्राज्यवादी पत्र) | ४०,८२,७०६      |
| ३. डेली मेल                  | टोरी विचारों का पत्र          | २२,१४,००३      |
| ४. डेली मिरर                 | स्वतंत्र—टोरी पार्टी का       |                |
|                              | विरोधी पत्र                   | ४४,४७,१६१      |
| ४. डेजी हेरल्ड               | सोशलिस्ट                      | २०,८७,१६३      |
| ६. डेली ग्रैफिक              | टोरी पार्टी का पत्र           | ७,८४,८८३       |
| ७. डेली टेलीग्राफ            | टोरी पत्र                     | ६,७४,४२२       |
| <b>म. डे</b> जी वर्कर        | कम्युनिस्ट पत्र               | 1,10,800       |
| १. न्यूज कॉनिकल              | लिबरल पार्टी का पत्र          | १४,६२,⊏०४      |
| १०. फाइनेंशियल टाइम्स        | टोरी विचारों का पत्र          | <b>*</b> =,६=६ |
| ११. इवनिंग न्यूज             | टोरी विचारों का।पत्र          | १६,६२,६⊏२      |
| १२. इवनिंग स्टेंडर्ड         | साम्राज्यवादी विचारों का      |                |
|                              | समर्थक                        | ⊏,४१,३२४       |
| १३. स्टार                    | <b>लिब</b> रल                 | 12.01.308      |

लन्दन के इन दैनिक (सवेरे और द्वाम प्रकाशित होनेवाले दोनों प्रकार के) पत्रों के श्रतिरक्त 'मानचेस्टर गार्जियन' जिटेन के एक विश्वविख्यात पत्र है। यह मानचेस्टर से प्रकाशित होता है। उदार विचारों के इस पत्र की प्राहक-संख्या १,३६,३६६ है। ब्रिटेन में गम्भीर ब्री संयत विचारों के पत्रों की प्राहक-संख्या कम है। यहाँ कुछ प्रान्तीय पत्रों की प्राहक-संख्या भी काफी है और उनका सम्मान भी कम नहीं है। कुछ पत्रों को छोड़ कर शेप पत्रों में सनसनीखेज खबर देने का प्रलोभन इतना श्रधिक है, कि उसकी चर्चा के लिए एक श्रलग पुस्तक लिखने की श्रावश्यकता पड़ेगी। साप्ताहिक पत्रों में सबसे श्रविक ग्राहक-संख्या (१४,२२,०६३) सचित्र 'पिक्चर पोस्ट' की है। रिनार को प्रकाशित होनेवाले पत्रों में 'न्यूज श्राफ दि वर्ल्ड' के प्राहकों की संख्या

म्हरू,२८,१६३ है। इसके बाद 'संडे पिक्टोश्यिल' का नम्बर श्राता है, जिसकी माहक संख्या ४०,१७,६२२ तथा सोशालिस्ट पत्र 'पीपुल' की प्राहक-संख्या ४६,७६,६४४ है। केवज रविवार को प्रकाशित होनेवाले पत्रों की सख्या ११ है। सहकारिता-श्रान्दोलन के पत्र 'रेनल्ड्स न्यूज' की प्राहक-संख्या ७,०८,४८६ है। यह पत्र भी रविवार को प्रकाशित होता है।

ब्रिटेन के मुख्य पत्रों की प्राहक-संख्या इस बात की द्योतक ज़रूर है, कि यहाँ लोग पत्रों में काफी दिलचस्पी लेते हैं। एक ही पत्र को कई व्यक्ति एक दूसरे से ले कर पढ़ें, यह प्रथा यहाँ नहीं है। साधन-सम्पन्न परिवार में हर व्यक्ति अपनी रुचि का अखबार मँगाता है। श्रीर इसी कारण इस छोटे-से भूखंड में पत्रों के प्राहकों की संख्या श्रीयक है। श्रपने देश से श्रीशक्ता का श्रांधकार दूर होते ही हमारे पत्रों की प्राहक-संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। परन्तु श्राज की स्थिति निस्सन्देह खेदजनक है।

# २२ मई

- (१) चाय के पैंकेट श्रौर दूध की बोतलें
- (२) शृंखलाबद्ध पत्रों का प्रकाशन

हमने भ्राज हर्बप्रथम जे॰ लायंस कंपनी का चाय का कारखाना देखा। इंगलैंड में चाय नहीं होती, किंतु भारत, लंका श्रीर कुछ दूसरे भागों से चाय की पित्तयाँ मँगा कर यहाँ उसे साफ किया जाता है तथा गुगा के श्रनुसार विभिन्न प्रकार के पैकेटों में बंद करके उसे देश-विदेश के बाजारों में भेजा जाता है। भारत से ६० प्रतिशत चाय यहाँ भ्राती है।

कंपनी की श्रोर से हम लंच पर श्रामंत्रित थे। भारतीय ढंग का शुद्ध शाकाहारी भोजन विशेष रूप से तैयार करवाया गया था। चार-पाँच प्रकार की सिंकनयाँ एक साथ उबाल दी गई थीं। खीर भी थी। यहाँ पापड़ भी मिला, लेकिन कच्चा। इसे देख कर जब एक साथी की हँसी न रकी, तो कंपनी के मैंनेजिंग डायरेक्टर को संदेह हुश्रा, कि कोई न कोई भूल ज़रूर हुई है। जब यह बताया गया, कि पापड़ तलने के बाद खाया जाता है, तो तले हुए पापड़ लाये गये। इस प्रकरण से खाना बनाने तथा परोसने वाली लड़कियों से ले कर लंच में श्रामंत्रित कंपनी के श्रन्य श्रधिकारियों तक का मनोरंजन हुश्रा। इसी बीच शेरी की सौम्य मादकता ने भी एक महाशय पर ऐसा श्रसर किया, कि उनका पानी का गिलास टेबुल पर लुढ़का श्रीर मेजपोश तर हो गया। हास्यपूर्ण वातावरण पैदा कर इस घटना को तत्काल भुला देने की कोशिश की गई। खाना परोसनेवाली लड़कियों ने पलक मारते ही सब चीजें हटा कर टेबुल को फिर से सजा दिया। किंतु उसके बाद सम्भवतः इसी घटना पर वे धीरे-धीरे हँसती भी रहीं।

लंच के बाद हमने लंदन की एक सुप्रसिद्ध डेयरी की कार्य-प्रणाली को देखा। इंगलैंड में दूध की कमी जरूर है परन्तु शुद्ध दूध यहाँ नागरिकों को सुलभ है। इस प्रदेश के ६० प्रतिशत लोगों को एक्सप्रेस डेयरी, कोश्रापरेटिव डेयरी श्रीर यूनाइटेड डेयरी से दूध प्राप्त होता है। इन डेयरियों में

वैज्ञानिक पद्धति से बोतलों में दूध भर कर विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। बच्चों, बीमारों तथा साधारण लोगों के लिए श्रलग-श्रलग किस्म का दूध तैयार करके बोतलों में भरा जाता है। इन पर लगे विभिन्न रंग के लेंबुलों से यह ज्ञात हो जाता है, कि किस बोतल में किस प्रकार का दूध है। कीटाणुश्रों से रहित गर्म किये हुए दूध को ठंडा करके उसे मशोनों से ही बोतलों में भरा जाता है। डेयरी का प्रायः सभी काम मशोनों के जिर्थे होता है। यूनाइटेड डेयरी में प्रतिघंटा दूध की ७० हजार बोतलें तैयार होती हैं। इन्हें विभिन्न स्थानों में पहुँचाने के लिए बाहर कतार की कतार लारियाँ खड़ी रहती हैं।

रात का खाना खा कर साढ़े सात बजे मैं पुनः वूमने निकला। होटल के पास ही केंक्सटन हॉल है, जहाँ ऊधमसिंह ने 'ब्रो डायर' पर गोली दागी थी। इस हाल में सार्वजनिक सभाएँ श्रथवा श्रन्य समारोह हुन्ना करते हैं।

लंदन पहुँचने के बाद ही मैं यह जानने को उत्सुक था, कि ब्रिटेन में कौन-कौन पत्र किस-किस श्रंखला से प्रकाशित होते हैं श्रीर इन श्रंखलाबद्ध पत्रों की स्थिति क्या है। कुछ जिम्मेदार पत्रकारों से बातचीत करके श्राज मैंने इस विषय में काफी बातें मालूम कीं।

इस हीप में शृंखलाबद्ध पत्रों के प्रकाशन से विचार-स्वातंत्र्य पर ज़रूर श्रासर पड़ता है। एकाधिकार की भावना भी किसी न किसी रूप में काम कर रही है। प्रथम महायुद्ध के बाद १६२१ के श्रांतम चरण से यहाँ शृंखलाबद्ध पत्रों का प्रकाशन तेज़ी से शुरू हुआ श्रोर १६२९ से १६४८ के बीच शृंखला-बद्ध पत्रों के प्रकाशन के कारण इंगलेंड, वेल्स श्रीर स्कॉटलेंड में दैनिक एवं रिववार को प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्रों की संख्या १७६ से घट कर १२८ रह गई। लंदन से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्रों की संख्या १२ से ६, प्रांतीय दैनिक पत्रों (प्रातःकालीन) की संख्या ४१ से २४, लंदन से शाम को प्रकाशित होनेवाले दैनिक पत्रों की संख्या ४१ से २४, लंदन से शाम को प्रकाशित होनेवाले दैनिक पत्रों की संख्या ४ से १, प्रादेशिक सांध्य-दैनिक पत्रों की संख्या २१ से १६ हो गई है। इसके श्रतिरक्त श्रीर भी कई छोटे-छोटे पत्रों को बढ़े पत्र निगल गये। कुछ प्रांतीय पत्रों को श्रपना श्रस्तित्व कायम रखने के लिए श्रुंखलाबद्ध प्रकाशन का श्रंग बन जाना पड़ा। यद्यपि स्वतंत्र पत्रों श्रीर श्रंखलाबद्ध प्रकाशन का श्रंग बन जाना पड़ा। यद्यपि स्वतंत्र पत्रों श्रीर श्रंखलाबद्ध पत्रों में श्राज भी प्रतिद्वन्द्विता चल रही है, किंतु श्रंखलाबद्ध पत्र स्वतंत्र पत्रों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं।

ब्रिटेन के 1२२ दैनिक तथा श्विवार को प्रकाशित होनेवाले १६ पत्रों

में २२ पत्रों (१६ दैनिक तथा ६ रविवारीय) के मालिक लार्ड केम्सले हैं, जिनकी संस्था का नाम 'केम्सले न्यूज पेपर्स लिमिटेड' है। ब्रिटेन में पाँच मुख्य श्टंखलाबद्ध-पत्र-प्रकाशन-संस्थाएँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

- १. केम्सले न्यूजपेपर्स लिमिटेड।
- २. एसोशियेटेड न्यूजपेवर्स लिमिटेड।
- ३. वेस्ट मिनिस्टर प्रेस ग्रुप।
- ४. प्राविशियल न्यू जपेपर्स लिमिटेड ।
- ४. हर्म्सवर्थ ।

ब्रिटेन के दैनिक एवं रविवार को प्रकाशित होने वाले कुल १२८ पत्रों में ११ पत्र इन पाँच श्रः खलाओं के हाथ में हैं अर्थात् लगभग ४२'६६ प्रतिश्वत पत्रों पर इनका स्वामित्व है।

इन श्रंखलाबद्ध पत्रों के प्रकाशन से विचार-स्वातंत्र्य पर किस प्रकार श्राघात पहुँचता है, इसका श्रनुमान इसी बात से किया जा सकता है, कि जितने पाठक एक ऋ खला द्वारा प्रकाशित पत्रों को पढ़ते हैं, उन्हें एक ही विचारधारा की चीज़ें रोज पढ़ने को मिलतो हैं । किसी भी देश में हर नाग-रिक से यह श्राशा करना कि वह पत्रों के विचारों को समभ-बुभ कर तथा विश्लेषण के बाद प्रहण करेगा, केवल कल्पना-लोक की बात समभी जायगी। श्रिधिकांश नागरिक पत्रों में प्रकाशित सामग्री को ब्रह्मशक्य मान कर उसे वैसे ही प्रहर्ण कर लेते हैं। इसी दृष्टि से श्रंखलाबद्ध पन्नों का प्रकाशन घातक सिद्ध हो रहा है। ब्रिटेन के दैनिक पत्रों की कुल प्राहक-संख्या २ करोड़ ८४ लाख ४० हजार २२ से कुछ ग्रधिक है। इसमें केम्सले न्युजपेवर्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पत्रों के प्राहकों की संख्या १२.३ प्रतिशत है । उक्त पाँच श्रः खलाओं के अतिरिक्त लंदन एक्सप्रेस न्यू न पेपर्स लिमिटेड के अन्तर्गत जो पद्म-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, उनके प्राहकों की संख्या १६' प्रतिशत है। इन श्राँकड़ों से यह बात स्वतः प्रकट हो रही है, कि श्रंखलाबद पत्र किस प्रकार लोगों पर श्रपने-श्रपने विचार थोपने के प्रयास में उनके मानसिक विकास को रोक रहे हैं तथा स्वतंत्र पत्रकारिता की उन्नति में भी बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

पार्टियों द्वारा प्रकाशित पत्रों के सम्बन्ध में 'भी यहाँ शिकायतें हैं। १६५१ के पूर्व जो स्रांकड़े सुलभ थे, उसके स्रनुसार टोरी पार्टी की २३० स्रोर लेबर पार्टी की २२८ पत्र-पत्रिकाएँ विभिन्न स्थानों से लोकज पार्टियों द्वारा प्रक्राशित होती हैं। लंदन से बारह दैनिक ( ६ प्रातःकालीन एवं ३ सांध्यकालीन ) पत्र प्रकाशित होते हैं । इनके श्रतिरिक्त यहाँ से १० समाचार पत्र केवल रविवार को प्रकाशित होते हैं । इनमें श्रुंखलाबद्ध पत्रों की सची इस प्रकार है :—

- केम्सले न्यूजपेपर्स लिमिटेड—(क) 'डेली ग्रैफिक एंड डेली स्कैच',
   (ख) 'संडे क्रॉनिकल', (ग) संडे ग्रैफिक', (घ) संडे टाइम्स ।
- २. एसोशियेटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड (क) 'डेली मेल', (ख) 'ईवनिंग न्यूज', (π) 'संडे डिस्पैच'।

लंदन से प्रकाशित होनेवाले दैनिक पत्रों में कम्युनिस्ट—'डेली वर्कर', जिसका प्रकाशन १६३० में शुरू हुन्ना था, वाटे में चल रहा है, क्योंकि विज्ञापनदातान्त्रों का सहयोग इसे प्राप्त नहीं है। श्टंखलाबद्ध पत्रों के मालिक नफा कमाने के प्रलोभन में सनसने खेज खबरें छाप कर पत्रोद्योग के न्नादर्श पर भी पानी फेर रहे हैं।

ब्रिटेन के सामाजिक जीवन में रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव कायम रहने का एक कारण वहाँ के श्रिष्ठकांश पत्रों की वह रीति-नीति है, जिसके श्रमुकूल खबरों को इस रूप में प्रकाशित किया जाता है कि सामाजिक-क्रान्ति का पथ श्रवरुद्ध हो। कुछ पत्रों में प्रायः ऐसी ही खबरों को स्थान मिजता है, जिनसे श्रमिजात-वर्ग एवं थैंलीशाहों के सम्बन्य में लोगों के विचार श्रच्छे बने रहें श्रीर यही कारण है, कि विचार-विनिमय के साधनों पर पूँजीपतियों का नियंत्रण कायम हो जाने का यहाँ विरोध भी श्रव धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगा है। ब्रिटेन की लोकतंत्रवादी परंपरा की दुहाई बहुत दो जाती है, किन्तु श्रंखलाबद्ध पत्रों के प्रकाशन से इस श्रादशं की हत्या हो रही है।

## २३ मई

- (१) लंदन टावर
- (२) दुकानें
- (३) ऋखबारी कागज़ की समस्या
- (४) न्यूज एजेंट
- (५) नृत्य-नाटिका

लंदन में श्रभी देखने के लिए कई चीज़ें हैं, मगर सन्तोष इस बात का है, कि बहुत से महत्त्वपूर्ण स्थानों, संग्रहालयों, थियेटरों, क्लबों तथा पनों की भाजक अब तक पा गया हूँ। आज मैंने लंदन टावर में दुर्भाग्यग्रस्त रतन कोहनूर को देखा, जिसके साथ हमारे देश के इतिहास की कई दर्दनाक स्युतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। यह किला इंगलैंड के पुराने इतिहास की लोमहर्षक घटनाश्चों का ज्वलन्त प्रतीक है। करीब १०७८ में विजेता विलियम (विलियम द कांकरर ) ने इस किले को बनवाया था श्रीर इसका मनहस वातावरण एवं इसकी जीर्ण दीवार पुकार-पुकार कर सामन्ती साजिश श्रीर बर्बरता की कथा मेरे कानों में कह रही थीं। यहीं कई सामन्तों को ख़त्य के घाट उतार दिया गया था श्रीर कइयों को बन्दी-जीवन व्यतीत करना पड़ा। श्राठवें हेनरी की छः रानियों में से - एन बोलिन श्रोर कैथरिन हावर्ड - दो रानियों को भी यहीं फाँसी की सजा दी गई थी । लेडी जेन प्रे के रक्त से भी यह कच रँगा हुआ है। न जाने कितनी खुनी कथाएँ यहाँ मुक्ते सुनने को मिलीं और मैं उन्हें सुनते-सुनते ऊब गया । कुछ देर तक मैं वेक फील्ड टावर के उस कमरे में रक गया, जहाँ नरेशों के ताज श्रीर रत्न संगृहीत हैं । सम्भवतः यहीं श्रष्टम हेनरी की हत्या की गई थी । क्रामवेल ने शायद बहुत से राजमुकुटों को नीलाम करवा देने के बाद कुछ को गलवा दिया था । मगर इसी किले में क्रामवेल को भी श्रपने जीवन के दुखदायी चुण व्यतीत करने पड़े। जहाँ एक श्रोर यह किला सामन्ती नृशंसता का परिचायक है, वहीं यह साम्राज्यवादी लटखसोट का भी प्रतीक है। जिस समय मैं 'किंग एडवर्ड द कनफेसर' का ताज देख रहा था, जो यहाँ के संगृहीत राजमुक्टों में सब से पुराना है, तो

एक पर्यटक ने परिहास के स्वर में कहा-"इन ताजों को पैर से उछ। जने में बड़ा लुक्त श्रायेगा।" हो सकता है कि इस कथन में पॉलिश की कमी हो, किन्तु श्राज के जनवादी युग में इसे बुरा कौन मानेगा ? विक्टोरिया के राज्या-भिषेक के समय जो ताज तैयार हुन्या था, उसे भी मैंने देखा। इस चौकोर ताज में २,००० हीरे, २०० मोती तथा श्रीर भी बहुत से रत्न जड़े हुए हैं। इसी ताज में ब्लैक प्रिंस की वह रूबो भी है, जिसे पंचम हेनरी ने एगिन कोट की लड़ाई के समय श्रपने ताज में जड़वाया था। इस ताज को 'इम्पीरियल स्टेट काउन' के नाम से पुकारते हैं। दिल्ली दरबार के समय पंचम जार्ज ने जो राजमुकट धारण किया था. उसी में हमारा कोहनूर दमक रहा था। कुछ श्रंप्रेज़ स्त्री-पुरुष भी महोत्सव के रंग में डूबे हुए वहाँ राजमुकुटों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे । मैं श्रकेला उनके बीच में घिरा हम्रा था श्रीर उस समय मुभे ऐसा प्रतीत हुन्ना, जैसे मुभे उन्होंने इस दर से घेर लिया हो. कि मैं कहीं कोहनर को ताज से नोच न लूँ। मगर जिस रत्न ने न जाने कितने ताज व तरुत पत्तर दिये. उसे मैं क्यों नोचने जाता । वह तो यहीं रहे। इससे इस देश की जनता को यह तो मालूम होता रहेगा कि इनके पुराने शासक लुटेरे भी थे । काट-छाँट के बाद भी कोहनूर की चमक श्रभूतपूर्व है। इसी टावर में लंदन का सबसे पुराना सेंटजान का गिरजाघर है। इस किले के दमयोंटू वातातरण से जब में बाहर श्राया, तो शीतल हवा के भोंकों से मन को ताजगी मिली श्रीर भारीपन दर इश्रा।

लंदन टावर से में बी० बी० सी० के श्राफिस गया, जहाँ कुछ परिचित
मेरी प्रतीचा कर रहे थे। उनके साथ कुछ देर तक हम लंदन के बाज़ार देखते
रहे। वेस्ट एंड में पिकाडिली, रीजेंट स्ट्रीट श्रीर श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट में लंदन की
बड़ी-बड़ी दुकानें हैं। महोत्सव के कारण इस भाग की कुछ दुकानों को श्रच्छी
तरह सजाया गया है श्रीर बड़े-बड़े स्टीर सामान से भरे पड़े हैं। मीसम की
भाँति यहाँ की दुकानों के इतिहास याद रखने में लोग बड़ी दिलचस्पी लेते
हैं। कुछ लोग यह भी कहते हुए मिले, कि यद्यपि इस देश के साहित्यकारों
ने यहाँ की दुकानों श्रीर दुकानदारों की उपेचा की, किन्तु विश्व-इतिहास में
ब्रिटेन को प्रसिद्ध बनाने का श्रीय इन्हीं को प्राप्त है। इस सम्बन्ध में विशेष
श्रीभरुचि लेने पर यह भी बताया जायगा, कि बौंड स्ट्रीट की श्रमुक दुकान ने
नेलसन की वर्दी तैयार की थी श्रीर दूसरे महायुद्ध के समय सोवियत नौसेना
के कुछ श्रधिकारियों ने भी यहाँ श्रपने लिए वर्दियाँ तैयार करवायीं। कोई यह

बतायेगा, कि चाँसरी लेन की अमुक दुकान से बैरिस्टर अपनी पोशाक बनवाते हैं श्रीर अमुक दुकान ने रानी एन के लिए राज्याभिषेक के हेतु पोशाक तैयार की थी। राज-परिवार के सदस्यों को अपना प्राहक बनाने के लिए यहाँ कुछ दुकानदागों में काफी होइ लगी रहती है। श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट की पुस्तकों की एक बड़ी दुकान में साइनबोर्ड पर दुकान के नाम के नीचे यह भी लिखा हुआ देख पड़ा—"नरेश को पुस्तक बेचनेवाली दुकान"। इसी स्ट्रीट की 'यूटीलिटी शॉप' से मैंने भी अपने लिए एक सूट खरीदा। ब्रिटेन में इस प्रकार की दुकानें कड़ी लोकपियता प्राप्त कर रही हैं—इनमें बने-बनाये उनी कपड़े मध्यमवर्ग एवं अमिक-वर्ग को सस्ते दामों पर सुलभ हैं। किन्तु 'यूटीलिटी शॉप' में विकनेवाले सूट श्रादि की कीमतें श्रमले सप्ताह से बढ़ जायँगी, क्योंक सरकार ने टेक्स बढ़ा दिया है। इस नीति की यहाँ बड़ी आलोचना होती रही श्रीर मजदूर दल के समर्थकों में से ही कुछ लोग यह कह रहे थे कि यदि शस्क्रीकरण की नीति न श्रपनायो गई होती, तो 'यूटीलिटी शॉप' में विकनेवाले कपड़ों की कीमतें न बढ़तीं।

लंदन की दुकानों में प्राहकों के साथ बड़ा शिष्ट व्यवहार किया जाता है। लाखों रुपये की पूँजी से खुले इन स्टोरों के विभिन्न विभागों में क्रमशः सामग्रियों को सजा कर बिक्रो की जो समुचित व्यवस्था है, उससे में बड़ा प्रभावित हुआ। सबसे उल्लेखनीय बात यह है, कि यहाँ रोजगार में काफी हद तक ईमानदारो बरती जाती है। चमड़े की चीज़ें यहाँ बहुत महँगी हैं। साधारण जूने ४०-५० रुपये में मिल रहे थे। सूती कपड़ा भी महँगा है। युद्ध के फलस्वरूप यहाँ पहले चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं और यद्यि उसमें गिरावट आई, किन्तु अभी दाम काफी ऊँचे हैं।

यहाँ के नागरिकों के शरीर पर अच्छे एवं आकर्षक वस्त्र नहीं दिखाई पड़े। ब्रिटेन में अच्छा कपड़ा तैयार होता है, मगर उसे बाहर मेज दिया जाता है। 'नेवी ब्लू' रंग पुरुषों को बड़ा प्रिय है। यहाँ युवितयों के वस्त्र भी आकर्षक नहीं प्रतीत हुये। फीका चेहरा और फीके रंग के वस्त्र। आर्थिक कठिनाई से यहाँ का रंग ही उड़ गया है!

श्राज फ्लीट स्ट्रीट में हिन्दुस्तान की भाँति श्रखबारी कागज की कमी की चर्चा होती रही। ब्रिटिश प्रेस के सम्बन्ध में जाँच के लिए नियुक्त रायल कमीशन के सामने भी यह प्रश्न उठा था। युद्ध के पूर्व यहाँ श्रखबारी कागज की कीमत १० पौंड प्रति टन थी, जो १६४ में बढ़ कर ४५ पौंड प्रति टन हो गई थी और ११४१ में इसमें कुछ और वृद्धि हो गई है। इस प्रकार यहाँ श्रखबारी कागज की कीमतें लगभग पाँचगुना बढ़ गई हैं। इसी कारण विटेन में भी कुछ श्रखबार बन्द हो गए हैं। हमारे देश में श्रखबारी कागज के संकट के कारण कुछ पन्न बन्द हो चुके हैं श्रीर कई स्वतंत्र विचारों के समाचारपन्नों के सम्मुख जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित है।

श्रमेरिका ने सोवियत-क्षेत्र के श्रांतिरिक्त दुनिया के श्रन्य भागों के श्रस्तवारी कागज को खरीद कर यह स्थिति पैदा कर दी है। युद्ध के पूर्व बिटिश पत्रों के लिए प्रति सप्ताह २९,०४६ टन श्रख्वारी कागज की श्रावश्यकता पड़ती थी, जिसमें साढ़े सत्तर प्रतिशत कागज लंदन के पत्रों में खप जाता था। इस संकटजन्य स्थिति के कारण श्रख्वारों को श्रपनी पृष्ट-संख्या घटानी पढ़ी। १६४८ में यहाँ श्रस्तवारी कागज की खपत घट कर ६,७०० टन रह गई। पृष्ठ-संख्या कम होने के कारण श्रुद्धपूर्व से इस समय ३३ से ४० प्रतिशत तक कम मैटर श्रख्वारों में दिया जाता है।

मुक्ते बताया गया, कि भ्रमेरिका में श्रखबारी कागज की जो खपत है, उसमें यदि १० प्रतिशत कमी कर दी जाय, तो दुनिया के श्रन्य देशों में श्रखबारी कागज का संकट खतम हो जायगा, मगर भ्रमेरिका सुनता किसकी हैं।

श्रधिकांश पत्रों में यूरोप के श्रतिरिक्त दुनिया के श्रोर भागों की खबरें बहुत कम दी जाती हैं। 'लंदन टाइम्स' तथा दो-तीन श्रोर पत्रों को छोड़ कर भारत की खबरों के लिए साधारणतः यहाँ के पत्रों में चार-पाँच इंच स्थान दिया जाता है।

न्यूज़ एजेंटों के सम्बन्ध में भी श्राज मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की।
एक जमाना था, जब ब्रिटेन में पत्रों की प्राहक-संख्या बढ़ाने के लिए नये-नये
तिकड़म करने के सम्बन्ध में मालिकों में होड़ लगी रहती थी धौर उपहार मेंट
किये जाते थे। मगर श्रव श्रच्छे सम्पादन, श्राक्षक छुपाई धौर ताजी खबरों से
श्रखबारों की प्राहक-संख्या श्रपने श्राप इतनी तेजी से बढ़ गई है, कि उपहार,
मेंट संबंधी प्रणाखी श्रपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन्तु वासना की
भावना उभारने वाली श्रीर सनसनी पैदा करने वाली खबरों को दे कर पश्रों की
ग्राहक-संख्या बढ़ाने की मनोकृत्ति श्रभी दूर नहीं हुई।

अन्य देशों की भाँति ज्यावसायिक दृष्टि से न्यूज़ एजेंटों का महस्व यहाँ भी अधिक है। पत्रों के वितरण और बिकी में निश्चय ही ये महस्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। ब्रिटेन में समाचारपत्रों की प्राहक-संख्या काफी बढ़ जाने के बाद भी न्यूज़ एजेंटों को खुश रखने श्रीर उन्हें समय पर श्रखबार देने की पूरी कोशिश की जाती है। उनकी कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर समय से पत्रों को छापने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है श्रीर एक प्रवन्धक का यह कथन बिलकुल उचित है, कि पत्रोद्योग में जिस संस्था ने समय का मृल्य नहीं पहचाना, उसका भविष्य श्रंधकारमय ही समभना चाहिए।

श्राज 'मारकोवा का वैले' ( नृत्य-नाटिका ) देख कर मैंने यह महसूस किया कि लंदन में श्रब वैले भी लोकप्रिय हो गया है। फेस्टिवल वैले देखने के लिए दर्शकों की बड़ी भीड़ जमा थी। जिस रूस से परिचमी देशों के शासक 1ो बड़ी नफरत है, उसी देश की नर्तकी की कला देखने दर्शक हुट पड़े थे । श्रोपेरा श्रीर वैले का जितना विकास रूस श्रीर उसके बाद इटली तथा फ्रांस में हुआ, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। सोवियत रूस के समर्थक श्रीर विरोधी दोनों यह स्वीकार करते हैं कि नृत्य-नाटिका के चेत्र में रूस से कोई देश आगे नहीं है। कुछ समय पूर्व मैंने सुप्रसिद्ध रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्कन की 'परियों की कहानी' पर श्राधारित 'सृत राजकुमारी श्रीर सात वीरों की कहानी' शीर्षक वैले के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था। परन्त उस समय बोलशोई थियेटर के वैले नृत्यकारों को कला के सम्बन्ध में कल्पना भी नहीं कर सकता था. मगर श्राज रूसी नर्तकी पायोव लौबना की कला देख कर मैं श्रव सोच सकता हूँ, कि बोलशोई थियेटर की कला कितनी श्रेष्ठ होगी। स्टाल थियेटर का रंगमंच सुकुमार सौंदर्य का प्रतीक बन गया था । श्रच्छे सेटिंग्स से वातावरण प्राणवान तथा मधुर-संगीत से रसमय हो गया था। नर्तक-नर्तिकयों की भाव-भंगिमा एवं पैरों की गति दर्शनीय थी। दुर्भाग्य से मेरे श्रासपास कुछ ऐसे दर्शक बैठे थे, जो कला पर मुख होने के बजाय नर्तिकयों की श्राकर्ष ह पोशाकों, सुडील जाँघों श्रीर मोहक हावभावों की फुनफुन चर्चा श्रापस में इस प्रकार करते. ि उससे मेरे साथ ही कुछ श्रीर दर्शकों को चिढ़ होती, किन्तु उनमें लड़ कियाँ भी शामिल थीं, इसलिए यह अशिष्टता भी हमें बर्राशत करनी पड़ी।

हंगलेंड में श्रव वेले श्रोर श्रोपेश के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले इस चेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुश्रा था, किन्तु श्रव वैसी स्थिति नहीं है। एक कला-पारखी दर्शक ने वेले समाप्त होने के पश्चात् मुसे बताया, कि श्राज भी बिटेन कला के इस चेत्र में बोलशोई थियेटर की बात तो श्रलग है, इटालियन वैले श्रोर श्रोपेश का मुकाबला नहीं कर सकता।

## २४ मई

- (१) पुस्तकों की प्रदर्शनी
- (२) एक महिला पत्रकार के विचार
- (२) भारत में 'श्रंयेज़ी का प्रयोग'
- (४) 'त्र्याक्सफोर्ड' बनाम 'हाक्सफोर्ड'.

ब्रिटिश महोत्सव के श्रवसर पर लन्दन के विक्टोरिया श्रीर एलबर्ट म्युजियम में पुस्तकों की जो प्रदर्शनी आज मैंने देखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। नेशनल बुक्र-लीग के तस्वावधान में यह प्रदर्शनी हो रही है। लगभग ७८० पुस्तकों की इस प्रदर्शनी में ब्रिटेन के सभी बड़े कवियों, कथाकारीं एवं विविध विषयों के लेखकों की पुस्तकों के मुख्यतः प्रथम संस्करण प्रदर्शित हैं। कुछ पांद्वितिपियाँ भी देख पड़ीं। विषय के अनुरूप अलग-अलग भागों में पुस्तकों की इस प्रदर्शनी को श्राकर्षक रूप प्रदान करके श्री ह्यूम चैडविक ने निश्चय ही अपनी कलात्मक सुभवूभ का अच्छा परिचय दिया है। दसवीं सदी से श्राज तक के ब्रिटेन के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को कृतियों की यह प्रदर्शनी श्रपने ढंग की श्रन्तरी है। कवियों के ग्रंथों में चासर की 'कैंटरबरी टेल्स' नामक पुस्तक. जो कैक्सटेन प्रेस द्वारा १४७८ में छपी थी. यहाँ प्रदर्शित है। कथाकारों की पुस्तकों में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार डिकेन्स के 'डेविड कॉपरफील्ड' की पांडुलिपि को भी देखने का सुत्रवसर मुक्ते मिला। सेमुखल जॉनसन के जीवन-चरित्र के सुप्रसिद्ध लेखक बासवेल की पांडुलिपि को देखने के लिए श्रमेरिकी पर्यटक टूट पड़े थे श्रीर 'लन्दन जरनल' पर सचमुच श्रधिकांश दर्शकों की श्राँखें गड़ी हुई थीं।

बाल-साहित्य की प्रदर्शनी बहुत प्रेरणा प्रदान करनेवाली प्रतीत हुई। इसमें कुछ श्रलभ्य पुस्तकें प्रदर्शित हैं। लीपर्स की पुस्तक 'नानसेंस', जिसके बारे में यहाँ यह ज्ञात हुआ, कि पूरे ब्रिटेन में इसके प्रथम संस्करण की केवल तीन प्रतियाँ हैं, उसकी भी एक प्रति इस प्रदर्शनी के लिए प्राप्त कर ली गई है। इस भाग में कई दिलचस्प पांडुलिपियाँ प्रदर्शित हैं। मैडम नुसाद की

मोम की मूर्तियों की प्रदर्शनी के 'विभीषिका-कच' के नाम पर यहाँ भी 'चेम्बर श्राफ हारसे' (विभीषिका-कच) है, जिसमें भृतों की कहानियों के झपने झाप पलटने वाजे दृश्यों को देख का डर पैदा होने की श्रपेचा, वास्तव में दर्शकों का मनोरंजन हो रहा था। पुस्तकों को छपाई श्रीर जिल्दसाजी के विविध रूपों की प्रदर्शनी देखने से छपाई के क्रिमक विकास का इतिहास ज्ञात हुआ। ब्रिटेन ने सुन्दर छपाई की दिशा में श्रच्छी प्रगति की है।

इस पुस्तक-प्रदर्शनी में कई पुस्तकालयों एवं संप्रहालयों से प्रथम संस्करण की पुस्तकें एवं पांडलिपियाँ प्राप्त की गई हैं। जब इस प्रदर्शनी को देख कर में बाहर निकला, तो एक महिला पत्रकार से श्रचानक भेंट हो गई श्रीर उन्होंने ब्रिटेन के महिला-पत्रों के सम्बन्ध में चर्चा छेड़ दी। उन्हें इस बात की शिकायत है, कि कुछ लोग यहाँ महिला-पत्रों की इसलिए श्रालोचना करने लगे हैं, कि उनमें शांगार-प्रसाधन पर श्रधिक लेख होने के साथ ही प्रेम-सम्बन्धी कथाएँ ज्यादा प्रकाशित होती हैं । मैंने जब उनसे पूछा, कि उन्हें क्या पसन्द है, तो उत्तर मिला, "हर वर्ग की महिला फैशन पसन्द करती है। हाँ, यह बात दूसरी है, कि गरीब परिवार मिं स्त्रियों को ऋच्छे कपड़े तथा फैशन की दूसरी चीजें सुलभ न हों। यही बात प्रेम के सम्बन्ध में भी लागू होती हैं। महिलाश्चों का जीवन प्रेम के रस से भरा हुश्रा है, इसलिए प्रेम की कथाएँ उन्हें स्वभावतः प्रिय हैं । श्रतएव महिला-पत्रों में इन दो प्रकार की सामग्रियों को प्रमुखता मिलनी ही चाहिए।" मैं इस महिला पत्रकार से विवाद करने को प्रस्तुत न था, इसलिए 'हाँ', 'ना' कुछ न कह कर मैंने पूछा-"इस समय लन्दन की लड़कियों में सजधज कर निकलने की प्रवृत्ति क्यों खत्म हो गई है श्रोंर वे पावडर लगाना क्यों भूल रही हैं...। इसके उत्तर में उसने कहा-"लड़ाई के बाद श्राधिक कठिनाई के कारण जहाँ भोजन श्रीर वस्त्र की समस्याएँ पैदा हो गई हैं, वहाँ श्रंगार-प्रसाधन पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है।" इस पर मैंने कहा-"तब शायद श्राप महिला-पत्रों में इस विषय के लेख दे कर श्रपनी श्रतृप्त श्राकांचाएँ पूर्ण करना चाहती हैं।" वह कुछ देर तक उलभन में पड़ी रहीं श्रीर फिर यही उदगार प्रकट किया, कि "चाहे दूसरी समस्याएँ कितनी ही विषम हों, महिलाएँ फैशन श्रीर प्रेमपूर्ण कथाएँ ही पसन्द करती हैं।" मैंने चलते-चलते कहा- "शायद इनसे पत्रों को बिक्री भी ज्यादा होती है।" यह सुन कर वह बड़ी खुश हुईं।

जब से यहाँ श्राया हूँ श्रक्सर यह सवाज मुक्तसे यहाँ के कुछ पन्नकार,

श्रध्यापक एवं श्रीद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रधिकारी पूछते रहे हैं, कि नये भारत में श्रंग्रेजी भाषा की शिक्षा जारी रहेगी श्रथवा खतम कर दी जायगी। मैंने जब इसके उत्तर में यह कहा-"श्रभो तो श्रंग्रेज़ी जूनियर हाई स्कूजों से ले कर विश्वविद्यालयों तक में पढ़ाई जा रही है," तो इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ, श्रीर वे यही जानने को श्रातुर रहे, भविष्य में क्या होगा। इसी प्रसंग में संपन्न श्रंग्रेज़ी साहित्य श्रीर श्रंग्रेज़ी भाषा के व्यावहारिक लाभों की भी मुक्त कंठ से चर्चा कभी-कभी की गई। मैंने एक सुलभे हुए बुद्धिजीवी से जब यह पूछा, कि क्या श्राप यह नहीं स्वीकार करते. कि श्रंश्रेज़ो भाषा के प्रयोग से भारतीय राष्ट्र दो भागों में विभक्त हो जायगा—(१) शासकों का भारत श्रीर (२) शासितों का भारत । शासकों की भाषा तो खंबेज़ी बनी रहेगी, किन्तु जनता की भाषा हिंदी ही रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता श्रंग्रेज़ी को श्रपनी भाषा नहीं स्वीकार कर सकती और जन-भाषा की उपैचा का अर्थ है - जनवादी विचारों की हत्या। तब इस अंग्रेज़ ने भी यह स्वीकार किया, कि अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को ही विकसित करने की ज़रूरत है। मैंने यह कहना श्चनावश्यक सममा, कि श्रंश्रेज़ो का विकास भी धीरे-धीरे हुश्रा श्रीर राजनीतिक परिस्थितियों ने इसे सञ्चिद्धशाली बनाने में सहयोग प्रदान किया, किन्तु स्राज भी एक सज्जन ऐसे मिले, जो मुक्ते यह समकाने का प्रयास करते रहे. कि श्रंद्रेज़ी, जो भारत की जनता की भाषा नहीं है. भारत की प्रशासकीय भाषा बनी रहे । इस मने वृत्ति का कारण श्रसल में यह है कि कुछ श्रंग्रेज़ यह सोचते हैं. कि श्रंग्रेज़ी का प्रयोग भारत में जारी रहने से वे अपने विचारों का प्रचार श्रासानी से हमारे बीच करते रहेंगे।

श्राज सरकारी यात्रा का श्रान्तिम दिन था। हमें दोपहर के पूर्व सेंट एरिमन्स होटल छोड़ देने की सूचना मिल चुकी थी। इसलिए श्री चमनवाल के साथ होटल जा कर सामान उठा लाया श्रीर उनके कमरे में उसे छोड़ कर हम घूमने निकल पड़े। बी० बी० सी० के हिन्दी विभागवालों ने कई बार मुक्तसे वार्ता प्रसारित करने का श्राग्रह किया था, किंतु श्राव तक मैं उनकी इच्छा पूरी करने में श्रसमर्थ रहा। श्राज 'विश्श महोत्सव' तथा 'स्ट्रेटफर्ड-श्रान-एवन' पर टॉक देना मंजूर कर लिया था, इसलिए एक टॉक को रिकार्डिंग श्राज ही हो गई श्रीर दूसरी कल देने को बात कह कर हम बो० बी० सी० के श्राफिस से श्रापने हाई कमिशनर के कार्यालय गये, जहाँ विसा के लिए हम श्रपने पासपोर्ट दे श्राये थे। उसे खे कर हम कुछ देर तक इधर-उधर घूमते रहे। बाद शरलाक

होम्स प्रदर्शनी देखने की इच्छा हुई, किन्तु वहाँ पहुँचते-पहुँचते देखने का समय खतम हो गया था, इसलिए बेकर स्ट्रीट के करिश्मे को न देख सका। श्राज श्रन्तिम बार जब हाइड पार्क कॉर्नर पहुँचा, तो वहाँ तकरीरें शुरू हो गई थीं श्रीर कुछ श्रीता वक्ताश्रों को बहुत चिड़ा रहे थे। यहाँ कुछ देर श्रंग्रेज़ों के हास-पिरहासमय जीवन का सुख लेने के बाद मैं टेम्स नदी के किनारे पहुँचा। रात हो गई थो। महोत्सव के कारण टेम्स नदी के किनारे भी बड़ी भीड़ थो। 'मेले के मूड' में लोग उत्साहपूर्वक इधर-उधर घुम रहे थे। सैजानियों के दल के दल मोटर-बोटों में सवार हो कर नदी में विहार कर रहे थे । किनारे कोई युवती गुब्बारा उड़ा रही थी श्रीर कोई प्रगाद प्रेमालिंगन में कसी स्वयं दूसरों के लिए प्राक्रपेण-विन्दु बन गई थी । वहीं कुछ प्रभावप्रस्त चेहरे भी दिखायी पड़े। नदी के दूसरे तट पर मेला लगने के कारण इस भाग ने बड़ा मनमोहक रूप प्रहण कर लिया है। बिजली की रंगविरंगी रोशनी श्रीर रंग-बिरंगे कपड़ों में रंग-विरंगी सरतें टेम्स नदी की लहरों को इतनी प्रेरणाएँ प्रदान कर रही थीं, कि वे भी इठला-इठला कर अपने मीठे गीतों से वातावरण को रसमय बनाये हुए थीं। लंदन के इस वीरान भाग में भी 'जीवन का संगीत' गूँज रहा था। युद्ध के बाद पहली बार महोत्सव के फलस्वरूप यहाँ के लोगों को चिन्ता के चए भुला कर 'पव' से बाहर भी हँसने श्रीर श्रानन्द मनाने का श्रवसर प्राप्त है।

बेनीपुरीजी श्रवसर यह शिकायत करते रहे हैं, कि श्रंप्रेज़ श्रपनी भाषा को इतना बिगाड़ कर क्यों बोलते हैं ? श्राखर जो कुछ कहते हैं, उसे इस प्रकार बोलने से दूसरे उनके कथन को केसे समर्भेगे ? मगर उन्हें शायद यह पता नहीं, कि श्रंप्रेज़ी सीखना जितना श्रासान है, उतना बोलना नहीं। श्रपने देश में यह सभी पढ़े-िलखे जानते हैं, कि पूर्वी बंगाल श्रोर पश्चिमी बंगाल में बँगला के उच्चारण में बड़ा श्रन्तर है। यहाँ मध्य इंगलैंड श्रीर इंगलैंड में तो श्रंप्रेज़ी का उच्चारण बदल ही जाता है। लंदन में भी इसके कई रूप हैं। हिंदी भाषाभाषों के लिए यह श्रनुभव कम दिलचस्प थोड़े ही है। हिन्दी जैसी गरीब भाषा के शब्दों का उच्चारण एक-सा है श्रीर इसमें जो लिखते हैं, वही पढ़ते हैं। मगर श्रंप्रेज़ी तो 'बड़ी भाषा' है न। इसीलिए इसमें 'श्राक्सफोर्ड' शब्द किसी साधारण नागरिक के मुख से 'हाक्सफोर्ड' श्रीर इसीलिए यह स्रेक्सफ—डं' बन कर फूट निकलता है। श्रीर इसीलिए यदि 'मैंग्डालेन' केवल 'मॉडलेन' हो जाता है,

तो इसमें श्राश्चर्य क्या है ? वास्तव में यह मिहमा 'एक्सेंट' की है । ईस्ट एंड तथा वेस्ट एंड के उच्चारण में भी कम श्रन्तर नहीं है श्रीर यह विभेद ही यहाँ के जीवन को नीरस बनाये हुए है।

श्राज जब में सोने गया, तो लगभग १ मास की यात्रा के श्रनुभवों पर विचार करता रहा। डायरी के पृष्ठों में इन्हें लिख चुका हूँ। हो सकता है, कि कुछ बातें छूट भी गई हों। स्विष्ट ने नाराज हो कर यह उदगार प्रकट किया था: "कोयले को छोड़ कर चाकी हर एक श्रॅंप्रेज़ी चीज जला डालो।" यहाँ के साधारण लोगों से मिलने श्रीर उनकी बातें सुनने के बाद इस प्रकार की भावना श्राज में व्यक्त नहीं कर सकता। मगर धनवान कारखानेदारों श्रथवा उनके समर्थकों के हाथ में शासन-श्रधिकार होने के वारण श्राम जनता यहाँ भी श्रपनी स्थिति से लुभित है। उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में विद्रोही किव श्रेजी ने 'श्रराजकता का नकाव' शीर्षक श्रपनी किवता में जो भाव प्रकट किये हैं, उनमें थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है श्रीर यही ब्रिटेन का सब से बड़ा कलंक है। कई भागों के मजहरों को देखने के बाद शेली की श्रनुभूति श्राज श्रीर भी टोस प्रतीत हुई:—

"तुमको उस भोजन के लिए तरसते ही रहना हैं— मतवाला धनवान जिसे हैं फेंक रहा श्रपने उन मोटे कुत्तों के श्रागे— जो उसकी श्राँखों के नीचे छुक कर मस्त पढ़ें हैं सोते।"

—शेली—

यदि इस कर्लक को ब्रिटेन मिटा दे, तो वह सही मानी में एक बड़ा राष्ट्र कहला सकता है।

- (?) कीट्स का स्मारक-भवन
- (२) लंदन से ज्यूरिख

लंदन से श्राज 'यूरोप के कश्मीर' स्विटजरलेंड रवाना होने के पूर्व चहल-पहल के चेत्रों से दूर हैम्पस्टेड के शान्त वातावरण में, जहाँ कभी कार्ल मार्क्स लंदन-प्रवास के समय शाम को टहला करते थे, कीट्स के स्मारक-भवन को देख कर हदय में बड़ी वेदना पैदा हुई। जिस किव के शब्द जादू करते हैं, जिसकी भावनाएँ रूमानी ख्यालों में उलक गई हैं श्रीर जो सामाजिक पीड़ाश्रों को भुलाने के प्रयास में स्वयं उनका शिकार हो गया, उसी श्रीचोगिक-क्रान्ति के युग के प्रेमी गायक की स्श्रुतियों ने श्राज हतना दर्द पैदा किया, कि मेरी श्रांखें गीली हो गई। स्मारक-भवन के सम्मुख पहुँचते ही मुक्ते ऐसा लगा, जैसे कीट्स की बिलखती श्रात्मा श्राज भी श्रपने काल्पनिक गोतों के भावों को पकड़ने के लिए चीखती है श्रीर फिर ऐसा लगा, जैसे किव की वाणी स्वयं पुकार रही हो—यदि मैं कुछ वर्ष श्रीर जीवित रहता, तो मैं भी यही सीखता, कि कला, कला के लिए नहीं, बल्कि कला जीवन के लिए हैं।

कीट्स के समकालीन किव शेली श्रोर बायरन को धनाभाव से चितित श्रोर दुखी न होना पड़ा, किन्तु इस सुकुमार किव को श्राधिक किटनाइयों ने भी कम परेशान नहीं किया। स्मारक में संगृहीत निधियों को देखते समय बार-वार ज्यथा-भरे कीट्स के जीवन के दर्नाक चित्र स्शृति-पटल पर खिंच श्राते श्रोर उस समय यह विश्वास पैदा होता, कि यदि इस किव की खुत्यु छुटबीस वर्ष की श्रवस्था में न हुई होती, तो वह भी क्रान्ति के गीत गाता। जिस किव ने प्रचित्तत काज्य-शैली के विरुद्ध विद्रोह किया श्रोर श्रंग्रेज़ी काज्य-साहित्य को नया रूप एवं नई शक्ल दो, वह सामाजिक श्रत्याचारों को मिटाने के उद्देश्य से श्रवस्य परिवर्तन के गीत लिखता।

कीट्स का स्मारक-भवन बहुत साधारण कितु सौंदर्यानुभूति का बोधक है। कवि जिस घर में रहता था, वह उसका नहीं था, किन्तु श्रव उसी में एक नया भाग जोड़ कर उसे स्मारक-भवन का रूप दे दिया गया है। इसमें किव की जीवन-सम्बन्धी कई वस्तुएँ संगृहीत हैं। स्मारक-भवन में प्रविष्ट होते ही पहले हम उस कमरे में गये, जहाँ कीट्स की रंगीन भावनात्रों और कोमल प्यार को अपनाये फेनी बाउने रहती थी। पत्नी के इस कमरे में किव के कई भावोत्पादक चित्र टँगे हुए हैं और उसकी पुस्तकें रखी हुई हैं।

जिस मित्र के सम्पर्क से कीट्स ने श्रन्तिम रूप से साहित्य-हेत्र श्रपनाया, उसी ते हंट की वह मेज भी स्मारक-भवन में सुरचित है, जिस के चारों श्रोर डिकेंस श्रीर थैंकरें जैसे श्रंग्रेज़ी साहित्य के विख्यात कथाकार, प्रेम श्रीर विद्रोही विचारों के गायक शेली, निबन्ध-लेखक हैजलिट श्रीर चार्ल्स लैम्ब शाम को घंटों कुर्सी पर बैटे कीट्म के साथ बातें किया करते थे। श्रपने मधुर स्वभाव श्रीर निष्कपट जीवन के कारण कोट्म का सम्झन्ध श्रधिकांश समकालीन साहित्यकारों से बहुत श्रन्दा था। भवन की दृसरी मंजिल पर कवि का श्रध्ययन-कच है, जहाँ वे श्रपने गीत लिखा करते थे। यहाँ कोट्स का एक तैल-चित्र बहुत ही श्राक्ष है।

किव और उसकी पत्नी फेनी बाउने का शयन कक्त भी इसी भवन में हैं। चय-रोग से मस्त कीट्स अपने शयन-कक्त में सोफे पर पड़े रहते थे और इसी कमरें से वाहर काँकने पर लॉन में मलवेरी का वह वृच दिखायी पड़ा, जिसकी डाल पर बैठी बुलबुल का मधुर-संगीत सुन कर किव ने अपनी सुमसिद्ध रचना 'श्रोड-टु-नाइटेंगिल' बिखी थी। कीट्स के हाथ का लिखा वह गीत आज भी इस स्मारक-भवन में सुरचित है। और इसे देख कर पुनः ऐसा लगा, बैसे वहाँ का पूरा बातावरण कराह रहा हो।

कवि के घर से लगा हुन्रा एक म्यू जियम श्रीर पुस्तकालय है। इस संग्रहालय में कीट्स के काव्य-संग्रहों की पांडुलिपियों, उसके कई पत्र, (कुछ पत्रों से उसकी श्राधिक परेग्रानियों का श्राभास भी मिलता है), मेडिकल स्कूल का वह रिजस्टर, जिस पर उसका नाम श्रंकित है, तथा श्रन्य कई चीज़ें संगृहीत हैं। इस संग्रहालय के लिए किव की जीवन-सम्बन्धी बिखरी स्सृतियाँ जमा की जा रही हैं। विवाह के श्रवसर पर भावुक कि कीट्स ने श्रपनी पत्नी फेनी बाउने को जो श्रँगूठी मेंट की थी, उसे देख कर — शादी के लगभग ३ वर्ष बाद ही (१८१८ में विवाह श्रीर १८२१ में रोम में खुर्यु) किव के श्रसामियक देहावसान से फेनी बाउने के जीवन में जो चिर-शून्यता फैल गई थी, उसका दुर्द-भरा चित्र श्रांखों में उतर श्राया।

किन के सुनहरे बालों के दो गुच्छे काट कर उसकी पुण्य स्छुित में रखने का विचार चाहे जितना अच्छा रहा हो, मगर उसे देख कर अब बड़ी टीस पैदा होती है। मुझे कोई बता रहा था —यही वह कलम है, जिससे कीट्स लिखता था श्रोर यही उसकी दावात है, ये हैं उसके पत्र और ये हैं पुस्तक जिन्हें किन पढ़ा करता था, तो उस समय उन्हें देखने के बजाय स्वयं भावुकतावश वहाँ के वातावरण से बातें करने लगता था। म्यूजियम में कीट्प की संगमरमर की एक बड़ी भन्य मूर्ति है।

स्मारक-भवन से बाहर श्रा कर एक बार पुनः मैंने उस मलबेरी के पेड़ को देखा, जिसकी डार्ले धरती को छू लेने को उद्यत हैं। फिर भला किव को भावनाएँ बाद में जीवन को क्यों न स्पर्श करतीं।

कीट्स-स्मारक को देखने के बाद हम वहाँ से सीधे रीजेंट स्ट्रोट पहुँचे। मैंने यहाँ स्कृति के रूप में कुछ चीजें खरीदीं श्रीर चमनलाल के साथ दोपहर को एक फ्रांसीसी चित्र देखा। कला की दृष्टि से श्रंप्रेज़ो फिलमों की श्रपेता फ्रांसीसी श्रीर इतालवी चित्र मुभे बहुत श्रच्छे लगे। रीजेंट स्ट्रीट में श्राज खरीददारों की बड़ी भीड़ जमा थी श्रीर इस मार्ग पर घूमते समय सहसा यह बात स्मरण हो श्राई, कि १०४० के जुलाई मास में इसी स्ट्रोट में मार्क्स ने बिजली की एक ऐसी मशीन देखी थी, जो गाड़ी को खींचती थी श्रीर इम श्राविष्कार से वाष्पयुग से श्रागे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर उस महान् समाजशास्त्री ने यह उद्गार प्रकट किया था: "श्राधिक क्रांति के बाद राजनीतिक क्रान्ति होगी, क्योंकि दूसरी क्रान्ति पढ़ली की केवल श्रभव्यक्ति है।"

तीसरे पहर बी॰ बी॰ सी॰ के पूर्वी विभाग जा कर शेक्सिपियर के गाँव पर टॉक दे श्राया। वहीं से कई परिचितों के साथ श्री भूपेन्द्र हुजा के घर गया। श्रीमती उपा रानी ने लंदन से विदा होते समय श्राज रसगुल्जे खिला कर शेप यात्रा को भी मधुर बना दिया। हुजा परिवार श्रीर चमनलाल तथा श्रोमप्रकाश श्रीर उनकी पत्नी कमल ने श्रपने देश से बहुत दूर इस लंदन में श्रपने मधुर व्यवहार से ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था, जिससे कभी यह श्रजुभव ही न हुआ, कि मैं विदेश में हूँ। साथी चमनलाल ने तो श्रपना बहुमूल्य समय मुमे कई स्थानों को दिखाने में व्यतीत किया। इस यात्रा में हम दोनों इतने निकट श्रा गये, कि श्रव उन्हें 'धन्यवाद' देना श्रजुचित प्रतीत होता है। इस द्वीप में यह शब्द भी टकसालो शिष्टाचार का धोठक बन गया है।

परिचितों से विदा ले कर मैं बेनीपुरोजी को साथ लिये हवाई श्रह

पहुँचा। रात में ठीक सवा गी बजे (निर्धारित समय से एक घंटा बाद) हमारा विमान स्विटजरलैंड के सुप्रसिद्ध नगर ज्युरिख की श्रीर उड़ा। विमान के साथ श्राकाश में उड़ते हुए मेरी श्राँखों में ब्रिटिश-यात्रा के विविध श्रनभवों के चित्र भी तैरने लगे । ब्रिटेन के जीवन में बड़ा विरोधाभास है । सेंटपाल के गिरजाघर का वह उन्नत गुंबज श्रीर उसी के पास ध्वस्त इमारतें. हाइड पार्क कॉर्नर के वक्ताओं श्रीर श्रोताश्रों का हास्यिशय जीवन ! किन्तु सारे देश के जीवन में श्रजीब सुनापन-जैसे मौन रहने पर ही विचार छिपे रहेंगे। जनता तीसरे महायुद्ध की चर्चा से भयभीत, किन्तु शासक-वर्ग हथियारबन्दी की होड़ में संबग्न है। पारिवारिक जीवन की पवित्रता भी है, पर साथ ही ऋार्थिक परवशता के कारण हाइड-पार्क और पिकाँडिली में निर्लजातापूर्वक स्त्रियाँ पुरुषों का पीछा करती हैं। नागरिकों की कर्तव्यपरायगाता श्रीर श्रनुशासनप्रियता सराहनीय है. मगर अन्तरराष्ट्रीय चेत्र में शासकों की अनैतिकता ब्रिटेन के लिए कलंक है। वाणिज्य-ज्यवसाय में वडी ईमानदारी है, किन्तु उद्योगपितयों में दूसरे देशों के शोपण की भावना प्रवत है और श्रभी हमारे ही देश में कई बिटिश फर्में करोड़ों रूपया कमा रही हैं। लंदन की इमारतों की काली दीवारें मनहस्र मालुम पडती हैं. मगर खिडिकियों पर लगे परदे बड़े खुबस्रत लगते हैं। 'पत्रों' में जिन्दगी हँ सती है. परन्तु केवल बियर पीनेवालों की भीड़ यह बात प्रकट कर देती है. कि जिटेन भी खब शार्थिक कठिनाइयों से प्रस्त है।

लंदन की यातायात-व्यवस्था निस्पनदेह बहुत प्रशंसनीय है। किराया कम श्रोर दूर-दूर श्राने-जाने के लिए, बस, ट्राम, ट्यूब, टेक्सी—सब कुछ सुलभ! प्रतिदिन लगभग १ करोड़ व्यक्ति इन यातायात के साधनों से श्राते-जाते हैं। मगर शाम को पाँच-छः बजे के बीच ट्यूब में इतनी भीड़ होती है, कि कभी-कभी धक्के खाने पड़ते हैं। श्रव लंदन से दूर हूँ, किन्तु एक्ज़िलेटर (ट्यूब-स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुँचने के लिए विद्युत्-चालित सीढ़ियाँ) पर चढ़ने-उतरने में जो रस मिजता था, उसको भला मैं कैसे भुला सकता हूँ? मौसम की चर्चा कुछ दिनों बाद मैं श्रवश्य भूल जाऊँगा, क्योंकि भारत में इस प्रसंग को सुन कर लोग हँसेंगे। किन्तु विटेन जैसे श्रानिश्चित मोसम वाले देश में इसकी चर्चा स्वाभाविक है। श्रापने सब विरोधाभास के बावजूद शेक्सिपयर के देश में प्ररेगा प्राप्त करने की समता है श्रीर यही क्या कम है?

श्रचानक विचार-प्रवाह रुक गया। कुहरे के कारण वायुयान संकट में फँस गया था। यात्रियों को 'लाइफ जैकेट' पहनने की कला बतायी जाने खगी। कुछ यात्री ताबहतोइ शराब पी कर उस स्थिति को भुलाने का प्रयास करने लगे। एयर होस्टेस बार-बार कॉस (ईसाई धर्म का चिह्न) को स्पर्श कर रही थी श्रीर उसका गुलाबी चेहरा फीका पड़ गया था। बेनीपुरीजी 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने लगे। सत्य बात तो यह है, कि उस समय सब के चेहरे मुस्का गये थे। कुछ देर बाद जब विमान संकट से बाहर हो गया, तो सब के चेहरे खिल उटे। यात्रियों को कॉफी पिला कर एयर होस्टेस ने श्रपनी प्रसन्नता प्रकट की। रात में श्राल्प्स पर्वत का धवल सौंद्यं बड़ा श्राकर्षक प्रतीत हुआ। विमान से स्विटजरलेंड की जो पहली मलक मिली, वह भी बहुत मीटी थी।

श्राधी रात के बाद हम ज्यूरिख के हवाई श्रङ्के पर पहुँचे। पहले से यहाँ किसी होटल में कमरा रिजर्व नहीं करवाया था, क्योंकि बेनीपुरीजी ने यह श्राश्वासन दिया था, कि डाक्टर सत्यनारायण सिनहा वहाँ सब प्रबन्ध किये रहेंगे। मगर जब डाक्टर सिनहा हवाई श्रङ्के पर न मिले, तो बेनीपुरीजी बहुत परेशान हुए। मैं भी चिन्तित था, परन्तु यदि विदेश-यात्रा में ऐसा श्रनुभव न हो, तो सफर का लुत्फ ही क्या। श्रन्त में बी० श्रो० ए० सी० के कार्यालय पहुँचने के बाद ज्यूरिख के एक सब से बड़े होटल में हमारे लिए कमरे का प्रबन्ध हो गया। इस होटल का खर्च श्रधिक है। मगर लगभग दो बजे रात को यहाँ जो कमरा मिला, वह खर्च की गुलना में कुछ नहीं।

इंगलेंड से दूर श्रव मैं यूरोप के उस देश में पहुँच गया हूँ, जो स्वयं श्रकेला रहना चाहता है, किन्तु जिसे देखने के लिए विलासी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।

## भीलों के देश स्विटजरलैंड में

(१) शिद्धा श्रौर उद्योग का केन्द्र—ज्यूरिख

(२) 'बर्न' की रूमानी संध्या

सुबह नींद टूटते ही यह ख्याल हुआ कि मैं उस देश में पहुँच गया हूँ, जिसके उद्यानों में मधुर श्रंग्र की बेलें फैली रहती हैं, जहाँ श्राल्प्स का धवल सोंदर्य हर देश के पर्यटकों को श्रपनी श्रोर आहुष्ट करता है, जहाँ हिमनदियों को देखते ही क्रान्ति मिट जाती है श्रोर जहाँ मीलों की लहरें सुन्दरियों के श्रंग-विचेप को निहार-निहार कर श्रेम-संगीत गाया करती हैं।

हाँ, तो श्रव मैं कार्ल स्विटलर (स्विटजरलैंड के महान् किन, जिन्हें १६१६ में नोवेल पुरस्कार मिला था) के कमनीय श्रीर भावोत्पादक देश में, जिसे भी लों का देश भी कहते हैं, पहुँच गया हूँ। खिड़की से बाहर माँक कर स्विटजरलैंड की शैक्षिक राजधानी ज्यूरिख के स्वस्थ नागरिकों को जब मैंने काम पर इधर-उधर जाते देखा, तो सहसा मुभे यह स्मरण हो श्राया कि यह छोटा देश उद्योग-धंधों के क्रेंत्र में युद्ध-पूर्व के ब्रिटेन श्रीर जर्मनी के समान यूरोप में श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है।

जर्मनी, श्रास्ट्रिया, इटली श्रोर फांस से घिरा हुश्रा मीलों जंगलों श्रीर हिमाच्छादित पर्वतमालाश्रों के सींदर्य को समेटे मध्य यूरोप का यह छोटा-सा देश श्रपने श्रध्यवसाय श्रीर विवेक के कारण दुनिया में प्रख्यात है। यद्यपि यहाँ की कुल श्रावादी लगभग ४७ लाख है, किन्तु श्रीघोगिक विकास के कारण कई बड़े-बड़े नगर इस देश में खड़े हो गये हैं। फिर भी श्रपने देश की भाँति श्रावादी का बड़ा भाग यहाँ भी गाँवों में बसा हुश्रा है। दो महायुद्धों में तटस्थता की नीति श्रपना कर विनाश से यह देश बचा रहा श्रीर यही क्या कम कीतृहल की बात है।

होटल में जब मैं जलपान करने गया, तो इंगलैंड श्रीर स्विटजरलैंड के

होटलों का श्रंतर प्रकट होने के साथ हो दोनों की खाद्य-स्थित का भी तुलनात्मक परिचय मिला। ब्रिटेन की भाँति यहाँ भी बाहर से खाद्यास माँगाना पड़त ।है, मगर नाश्ते के समय जिस प्रचुर मात्रा में इस स्विस होटल में मेज पर चीजें दिखायी दीं, उससे वही श्राभास मिला कि यहाँ खाने-पीने की चीजों की कीमतें श्रवश्य श्रधिक हैं, परन्तु इच्छानुकूल किसी भी मात्रा में कोई भी वस्तु ली जा सकती हैं। चाहे जितने श्रंडे लोजिए या रोटियाँ—मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। होटल के प्रबन्ध का तो कहना ही क्या! श्राराम श्रोर सुख-सुविधा की इतनी श्रच्छो व्यवस्था कि कभी शिकायत की गुंजाइश नहीं।

जलपान के बाद जब हम घुमने निकले, तो होटल के बाहर ही बस-स्टेशन देख पड़ा, जहाँ से पर्यटकों को ज्यूरिख के विभिन्न दर्शनीय स्थानों को दिखाने के लिए बसें छटतो हैं। छु:छु: फ्रेंक के टिकट खरीद कर हम वहीं बस की प्रतीचा में कुछ देर तक टहलते रहे । रेलवे-स्टेशन भी बिलकुल पास ही था। वहीं किताबों की दुकान पर हम 'गाइड बुक' खरीदने के लिए गये। पुस्तकें बेचनेवाली लडिकयाँ श्रंग्रेजी न जानने के कारण हमारी बात नहीं समक्त पा रही थीं। दो श्रश्वेत पूर्यटकों को देख कर कुछ लोग वहाँ जमा हो गये। ब्रिटेन में कोई इस प्रकार की बातों में दिखचस्पी नहीं प्रकट करता। किन्तु यहाँ मैंने यह प्रानुभव किया कि प्रापने देश की भाँति यहाँ के लोग भी ष्ट्रागन्तकों से मिल कर बात-चीत करने में बड़ी श्रभिरुचि प्रकट करते हैं। यहाँ संकेत को ही भाषा काम में श्राई । गाइड बुक खरीदने के बाद हम बस में जा कर बैठ गये । बस हमें घुमाने चल पड़ी श्रीर श्रंग्रेजी जानने वाला मार्ग-दर्शक ऐतिहासिक इमारतों तथा महत्त्वपूर्ण स्थानों का इतिहास बताता जा रहा था। मकानों की दीवारें चमचमा रही थीं। घड़ियों की बड़ी-बड़ी दुकानें तथा विविध सामग्रियों से भरे अन्छे स्टोर भी दिखायी पड़े। ज्यूरिख शिचा का केन्द्र होने के साथ ही व्यवसाय श्रीर उद्योग का भी केन्द्र है। मुख्य सड़कों के दोनों श्रीर पेडों को दोहरी कतारें श्रीर उनकी श्रच्छी तरह कटी-इटी डाबों की हरित शोभा में मन उलक जाता।

बस्ती से कुछ दूर जब एक छोटे से जंगल के बीच हमारी बस पहुँची, तो चीड़, सनोवर, बलूत, मैंपिल श्रोर 'बीच' के वृत्तों से भरे उस वन-प्रदेश की छटा इतनी मनोरम प्रतीत हुई कि कुछ दूर श्रागे जाने के बाद एक क्लब के पास बस रुक्ता कर हम लोग उतर पड़े। वहाँ खेलने के लिए बड़े-बड़े मैदान बने थे श्रीर फूलों से धरती पटी हुई थी। वहीं स्वच्छ सरोवर में एक युवक खोर युवती जल-क्रीड़ा में निमग्न थे । बेहिंग कस्ट्यूम पहने रमणी के खुले शरीर की शोभा जल के शीशे से पारिजात की माँति मल-मल मजक रही थी। किट और उरोजों को ढके जब वह सरोवर से बाहर निकल कर खड़ी हुई, तो सद्यःस्नाता उस कामिनी की कान्ति कुछ पर्यटकों को तालाब के किनारे खींच ले गई। च्यांग-काई-शेक के समर्थक दो चीनी मेरे पास ही खड़े थे थोर वे युवती का फोटो खींचने के लिए इस तेजी से थागे दौड़े कि एक तो सीढ़ी से फिसल कर गिर पड़ा, और जब सब लोग खिलखिला पड़े, तो उनकी लज्जा दूर करने के लिए युवती ने निकट था कर फोटो खिंचवा लिया।

ज्यूरिख की फेडरल इंस्टीट्यूट श्रॉफ टेकनॉलॉजी के विभिन्न विभागों की शानदार इमारतों को देखा जिसकी स्थापना १म११ में हुई थो श्रौर श्रब यहाँ टेकनिकल विषयों की शिला हजारों छात्रों को देने के लिए करीब १११ श्रध्यापक हैं। ज्यूरिख विश्वविद्यालय को इस बात का गर्व है कि यहीं स्विटज़रलैंड के बड़े-बड़े विद्वानों ने शिला ग्रहण की। इस देश के महान् कि कॉर्ल स्पिटलर ने भी इतिहास श्रोर कान्न की शिला यहीं प्राप्त की थी। मुभे कुछ छात्रों से बातचीत करने के बाद यह खुशी हुई, कि महात्मा गाँधी, टैगोर, नेहरू के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा है। यहाँ कई श्रीद्योगिक प्रतिष्ठान भी हैं।

जब हम ज्यूरिख की लुभावनी भील के किनारे पहुँचे, तो ऐसा मालूम हुआ कि यही इस नगर के सौंदर्य की आत्मा है। भील के दोनों श्रोर दूर पहाड़ियाँ तथा किनारे-किनारे वृत्तों की पंक्तियाँ श्रोर फूलों की क्यारियाँ तथा वृत्तों की सघन छाया में सजी-सजायी मेजों के चारों श्रोर कुर्सियाँ श्रोर यहाँ बैठ कर मधुपायी सैलानियों का दल रूप-रस पीने में जिस प्रकार डूबा हुआ था, उसे देख कर इस कथन को कोन श्रस्वीकार कर सकता है कि मीज उड़ाने के लिए ही पर्यटक स्विटजरलेंड श्राते हैं। भोल में छोटी-बड़ी नोकाएँ रंगीन पालें तान कर इधर-उधर दौड़ रही थीं श्रीर कुछ पर्यटक रमिणयों को साथ लिये या तो भील के किनारे टहल रहे थे श्रथवा मोटर-बोटों में बैठ कर उसकी रूमानी लहरों से खेज रहे थे।

इस नगर की मज़क पा लेने के बाद जब हम होटल पहुँचे, तो ज्ञात हुआ कि बर्न से डाक्टर सत्यनारायण सिनहा ने फोन किया था। सुबह घूमने जाने के पूर्व यहाँ से अपने दूगवास को ट्रंक-कॉल द्वारा बेनीपुरी जी ने यह स्चित कर दिया था कि डाक्टर सिनहा को बता दिया जाय कि हम लोग ज्यूरिख पहुँच गये हैं श्रीर होटल 'स्वेज्रोफ' में ठहरे हुए हैं । डाक्टर सिनहा के इच्छानुसार श्रव हम बर्न रवाना हो गये ।

हम सेंकड क्लास में सफर कर रहे थे । यहाँ रेल में तीन श्रेणियाँ हैं । पहले श्रोर दूसरे दर्जों में गह दार कुर्सियाँ श्रोर तीसरे दर्जें के डिट्वों में साफ-सुथरी लम्बी-लम्बी बेंचे । डिट्वे काफी श्रन्छे श्रोर ख्वसूरत हैं । यहाँ समस्त रेलें श्रव विद्युत-शक्ति से चलने लगी हैं । द्वितीय महायुद्ध के समय कोयले का श्रायात बन्द हो जाने से यहाँ की सरकार ने इस कठिनाई को दृष्टि में रख कर विद्युत-शक्ति से रेलों के चलाने की नीति प्रहण की श्रोर श्रव तो पूरे देश में विद्युत-गाहियाँ दौड़ने लगो हैं । रेल का किराया श्रपने देश से बहुत श्रधिक है । हमारे डिट्वे में एक स्विस व्यवसायी बैठे थे, जो श्रवेजी बोल लेते थे श्रोर इनसे वातचीत करने व स्वटरलैंड के प्राकृतिक दृश्यों को देखने में वर्न तक की यात्रा खुशी-खुशी पूरी हुई ।

बर्फीली पहाडियों की गोद में गुल्मों से घिरे मनोरम तथा फसलों से भरे गाँव, जिनमें स्त्रियों के साथ बच्चे भी काम कर रहे थे, दिखायी पड़े। रह-रह कर नदी-नालों, फुलों श्रीर वृत्तों से ढके भू-प्रदेश को देख कर मन श्रानन्द से गदगद हो गया। उक्त स्विस व्यवसायी ने महात्मा गांधी की तुलना ईसा से करते हुए हमारे देश के पुराने संस्कृत-साहित्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा यह भी बताया कि गीता के दर्शन से वह बहुत प्रभावित है। फिर जब करमीर के सम्बन्ध में बातचीत शुरू हुई, तो उसे यह जान कर बड़ा श्रारचर्य हुश्रा कि भारत में श्रभी चार करोड से श्राधिक मुसलमान हैं। वहीं बैठे एक स्विस जर्मन ने हैरत में श्रा कर पूछा-"क्या श्रभी हिंदुस्तान में मिस्जिदें खड़ी हैं ?" मैंने जब बताया कि हर नगर श्रीर मसलमानों की श्राबादो वाले बड़े गाँवों में मस्जिदें हैं; भारतीय संविधान के अनुसार हर जाति और हर धर्म के लोगों को समान श्रिधकार प्राप्त हैं: फौज श्रीर सिविल सर्विसेज़ में बड़े-बड़े पदों पर मुसलमान कार्य कर रहे हैं: केन्द्रोय एवं राज्य-मंत्रिमंडलों में कई मुस्लिम मंत्री हैं-तो वह श्राश्चर्यविस्फारित नेत्रों से मेरी श्रोर देखने लगा। मैंने विस्तार के साथ यह भी बताया कि किस प्रकार श्रचानक करमोर पर हमला कर के पाकिस्तानी सैनिकों ने निर्दोष कश्मीरियों का रक्त बहाया एवं स्वर्गोपम कश्मीर की घाटी में बर्बरतापूर्ण कार्य किये । मैंने जब यह कहा कि कानूनी दृष्टि से कश्मीर भारत का श्रंग है श्रीर शामिलनामे के सम्बन्ध में ब्योरे से सभी बातें बतायीं, तो इन स्विस नागरिकों ने यह स्वीकार किया कि कश्मीर के बारे में

यहाँ जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उससे लोग बड़े भ्रम में हैं । हमने जब उन्हें इलायची श्रीर डली दी, तो वे समभ नहीं पाये कि कैसे खाया जाय। बाद में जब उन्होंने हमारे कथनानुसार खाया, तो इलायची उन्हें बहत पसन्द श्राई । स्विस व्यवसायी ने बड़ी प्रसन्नता से कुछ इलायचियाँ श्रपनी लडकी के लिए भी रख लीं। हिटलर की चर्चा चलते ही उन्होंने कहा-"वह श्रेष्ठ जर्मन जाति का सबसे बड़ा दुरमन था। स्विटजरलैंड के श्रधिकांश जर्मन उसे घुणा की दृष्टि से देखते थे। उसी के कुकृत्य से महानु जर्मन राष्ट्र पुनः गर्त में पड़ा कराह रहा है।" इसके बाद ही उन्होंने कहा-""परन्त पराक्रमशाली एवं श्रध्यवसायी जर्मन जाति की महत्ता शैंदी नहीं जा सकती।" विश्व-शान्ति के सम्बन्ध में बातचीत चलने पर उन्होंने रूस श्रीर श्रमेरिका दोनों को गाजियाँ दों, मगर इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-"ग्रमेरिका यूगेप के श्रार्थिक-जीवन पर छा जाना चाहता है श्रीर यूरोप की जनता को यह स्थिति श्रिप्रय है।" भारत की वैदेशिक-नीति की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। इन स्विस नागरिकों से बातचीत करके मैंने यह महसूस किया कि यूगेप के लोग अन्तर-राष्ट्रीय गुटबन्दियों से दुःखी हैं, क्योंकि वे शान्ति चाहते हैं श्रीर गुटबन्दी से युद्ध की आशंका है।

बर्न स्टेशन पर डाक्टर सिनहा से भेंट न हो सकी। जब हम श्रपने दूतावास पहुँचे, तो पता चला कि वे हमें लेने स्टेशन गये हैं। हम वहाँ दूतावास के कार्यकर्ताश्चों से बात कर ही रहे थे, कि वे स्टेशन से निराश वहाँ पहुँचे, परन्तु हमें यहाँ देख कर बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ देवनागरी में भारत की जिगेशन' की तख्ती देख कर हमें भी खुशी हुई।

डाक्टर सिनहा का बँगला शहर से कुछ दूर है। वहाँ से प्रामीण जीवत का दृश्य दिखायी पड़ता है। उनकी नौकरानी एक जर्मन बुढ़िया है, जो श्रंग्रेजी बिलकुल नहीं जानती । हम लोग जब हिन्दी में बातें करते, तो वह बिना समक्षे हॅंसने लगती। मगर है वह बड़ी कर्तन्यपरायणा।

शाम को हम लोग घूमने निकले । पहले बर्न के पास ही एक पहाड़ी की थ्रोर गये नहीं स्विटनरलेंड की सबसे ऊँची चोटी देख पड़ो । यह १४,२१६ फुट ऊँची है । जिस प्रकार इस देश में कई जातियाँ निवास करती हैं, उसी प्रकार यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य में भी बड़ी विविधता है । श्रासमान में बादल छाये हुए थे थ्रीर हमारे सामने, नहाँ तक दृष्टि जाती, बर्फीली चोटियाँ दिखायी पड़र्ती । यद्यपि कश्मीर की तुलना में स्विटनरलेंड का प्राकृतिक-सौन्दर्य नगएय है, किन्तु इन्सान के परिश्रम श्रीर सस्टिंद्ध ने इस देश को बहुत सुघर बना दिया है।

हमने उड्डयन-शिच्चण के एक क्लब को देखा। वहाँ छोटे-छोटे कुछ विमान मैदान में खड़े थे। इन वायुयानों द्वारा पहाड़ी दृश्यों को दिखाने का प्रबन्ध है। वहाँ से हम श्रारे नदी के तट पर गये श्रीर काफी देर वहाँ टहलते रहे। रोन, राइन, श्रीर श्रारे नदियों की सुरम्य घाटियों में यह देश बसा है। दूर दृष्टि जाते ही वनों की शोभा देख पड़ती। इस देश के करोब चौबीस प्रतिशत भू-भाग में जंगल ही जंगल हैं। इसीलिए कुछ लोग इसे 'वनों का देश' कहते हैं।

जिस प्रकार 'टेम्म' लन्दन के बीच से हो कर बहती है, उसी प्रकार 'श्रारे' नदी स्विटजरलैंड की राजधानी वर्न के बीच से हो कर बहती है। इस नदी के जल से खतरे की श्राशंका रहती थी. इसलिए जगह-जगह इसके जल को भील के रूप में रोका गया है। नगर जाने के पूर्व हम एक गाँव में गये। डाक्टर सिनहा ने बताया कि यहाँ भी बड़े स्वस्थ श्रीर पुष्ट घोड़े होते हैं। श्रस्तबल में बिजली जलते ही जब घोड़ों के पुष्ट पुटटे दिखायी दिये, तो बिटेन के घोड़े याद त्रा गये। यहाँ घोड़ों से खेतों में काम लिया जाता है। गाँव वाजे हमें घर-घर कर देख रहे थे। डाक्टर सिनहा ने जर्मन भाषा में उन्हें बताया कि भारत से हम लोग उनके देश को देखने यहाँ आये हैं। कुछ मामी हों के चेहरे फीके प्रतीत हुए मगर कुछ काफी प्रसन्न देख पड़े। श्रारे नदी के किनारे-किनारे हमारी मोटर चल रही थी। नदी से लगी साफ-सुधरी सड़क पर सैलानियों के दल के दल देख पड़े। युवतियाँ चिड़ियों की भाँति फुदक रही थीं । बच्चे किलकारी मार कर उछल रहे थे । वृद्ध जवानी खो जाने के बाद भी ललचायी आँखों से बिजली की छलछलाती रोशनी में नदी की उछवती लहरों को देखते श्रीर कभी श्रपनी बृद्धा संगिनियों का चुम्बन बे बोते । प्रौढ़ाएँ तो चंचलता के प्रदर्शन में युवितयों से होड ले रही थीं । श्रीर युवक वातावरण की सारी रंगीनी को प्रगाद श्रान्तिंगन के द्वारा श्रपने में समेट लेना चाहते थे । नदी के किनारे-किनारे हास-परिहास एवं कन्नोल के मदिर प्रवाह में प्रयंटक बहे जा रहे थे। यही तो स्विटजरलैंड का सुख है, जिस पर साखों रुपया फू के कर विलासी पूर्यटक घर जाते ही पुनः यहाँ के श्रस्पतालों. सेनिटोरियमों में भरती होने पहुँच जाते हैं। नदी के किनारे-किनारे तीन मील क् स्बी इस सहक पर शाम को ग्रामोद-प्रमोद का वातावरण पैदा हो जाता

है। एक जगह नदी से खजग लम्बे-जम्बे सरोवर बना दिये गये हैं, जिनमें छन-छन कर नदी का पानी धाता है। इन तालाबों में नहाने के लिए रमणीक घाट बने हुए हैं, जहाँ स्त्री-पुरुष साध-साथ स्नान करते हैं।

बर्न में एक जगह नदी में बाँध द्वारा भरने का दृश्य पैदा किया गया है। यहाँ बाँध के ऊरर वल खा कर गिरतो हुई छारे की फैनिल धाराएँ छौर उन पर बिजली का प्रकाश बड़ा छाकर्प हरय उपस्थित करता है। पास ही साकी के नाजुक हाथों से मधुपान की भी व्यवस्था है। वहाँ कुछ युवितयाँ मधु पी कर इस प्रकार मतवाली हो गई थीं कि उनके होठों की लालिमा नेत्रों में पहुँच गई थी छौर उस समय मुक्ते महाकवि 'भारवि' की यह उक्ति याद छा गई:—

लोचनाधरकृताहतरागा वासिताननविशेषितगन्धा । वारुणी परगुणात्मगुणानां व्यत्ययं विनिमयं तु वितेने ॥

— 'किराताजु नीयम्'

[ मिद्रा श्रोठों की लालिमा नेत्रों में उत्पन्न कर रही है श्रीर मुख को सुगन्धित करके स्वयं भी मुख की सुगन्धि को प्रहण कर रही है—इस प्रकार वह परगुणों श्रीर श्रात्मगुणों का व्यत्यय श्रथवा विनिमय कर रही थी—यह समक्ष में नहीं श्राता।

इसी स्थान से नदी के उस पार स्विटजरलैंड की संघीय पार्कमेंट का भवन श्रीर गिरजाघर के ऊँचे कंगूरे बड़े भव्य लग रहे थे । इन खूबसूरत इमारतों की भव्यता बढ़ाने के लिए रात में रोशनी का समुचित प्रबन्ध है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो काफी लोग इन भवनों को देखने वहाँ जमा थे।

संघीय पार्लमेंट भवन इस देश में बसने वाली विभिन्न जातियों की एकता का प्रतीक है। बाइस प्रादेशिक इकाइयों से स्विस फेडरेशन का निर्माण हुआ है और इन इकाइयों से नेशनल कौंसिल के लिए १९६४ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिस प्रकार हमारी संसद् में दो सदन—लोक सभा और राज्य-परिषद् हैं, उसी प्रकार स्विस पार्लमेंट में भी दो सदन—कौंसिल आव स्टेट और नेशनल कौंसिल हैं। कौंसिल आफ स्टेट की सदस्य-संख्या ४४ है।

यद्यपि स्विटजरलैंड की राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप ग्रन्य देशों की भाँति नहीं है, किन्तु यहाँ भी कुल ग्राठ-नौ पार्टियाँ हैं। मंत्रिमंडल में कभी-कभी विशेष योग्यता के ग्राधार पर ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है, जो संघीय पार्लमेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। किसी सरकारी प्रस्ताव के श्रस्तीकृत हो जाने श्रथवा किसी विषय पर मंत्रिमंडल के सदस्यों में तीव मतमेद होने के बाद भी यहाँ राजनीतिक-संकट की स्थित नहीं पैदा होती। जो सरकारी प्रस्ताव पार्जमेंट में श्रस्तीकृत हो जाते हैं, वे वापस ले लिये जाते हैं। स्विस संधीय विधान की एक विशेषता यह भी है कि पार्जमेंट के दोनों सदनों को समान श्रधिकार प्राप्त हैं। सभी प्रश्नों पर दोनों सदनों में विचार होता है श्रोर मतभेद होने पर संयुक्त श्रधिवेशन द्वारा उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है।

पार्लमेंट के सदस्यों को श्रधिवेशन में उपस्थित होने पर ४० फ्राँक (करीब ४४ रुपये) प्रतिदिन मिलते हैं, परन्तु जो सदस्य श्रन्य किसी पेशे में लगे होते हैं, उन्हें यह रकम नहीं मिलती। मंत्रियों को १,६०० पौंड वार्षिक तथा राष्ट्रपति को १,७४० पौंड सालाना वेतन दिया जाता है। स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति को कोई विशेष श्रधिकार नहीं हैं।

पार्लमेंट में विभिन्न दलों के सदस्य श्रलग-श्रलग नहीं बैठते। वे मिले-जुले बैठते हैं श्रोर पार्टी-श्रनुशासन पर यहाँ कोई जोर नहीं दिया जाता। ब्रिटिश पार्लमेंट की श्रपेत्ता स्विस पार्लमेंट में सदस्यों के बैठने का बहुत श्रन्छा प्रबन्ध है। ब्रिटिश कॉमन सभा में पत्र-प्रतिनिधियों को ऊपर की गैलरी में बैठने की जगह दी गई है, इससे उन्हें सदन की कार्यवाहो की रिपोर्ट तैयार करने में कभी-कभी बड़ी कठिनाई होती है। परन्तु स्विस-पार्लमेंट में सदस्यों के पास ही पत्र-प्रतिनिधियों के बैठने का प्रबन्ध है, जहाँ से वे बड़ी सुबिधा तथा श्राराम के साथ श्रपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। श्रधंवृत्ताकार रूप में सीटों का इस प्रकार प्रबन्ध है, कि वक्ताओं के बोलने के समय श्रन्य सदस्य उनकी बार्ते सुनने के श्रलाबा उन्हें देख भी सकें।

पार्लमेंट भवन श्रीर गिरजाघर देखने के बाद हम लोग बाजार तथा नगर के श्रन्य भागों को देखते हुए डाक्टर सिनहा के बँगले पर वापस श्रा गये। श्राज नगर की शोभा देखने के साथ ही बर्न प्रदेश के जंगलों, बर्फीली पहाड़ियों, भीलों श्रीर हरे-भरे खेतों की जो भलक मिली, उसकी मिटास मेरे मन में भर गई।

## २७ मई

- (१) स्विटजरलैंड की तटस्थता
- (२) 'ठुन' भील के किनारे
- (३) ऋपने कार्यवाहक प्रतिनिधि से भेंट

कहाँ तो कल रात इस आकांचा को दिल में दबाये बिस्तर पर गया था कि आज सब से पहले 'जुंगफाऊ' की पहाड़ी पर जा कर स्विटजरलेंड की 'नई दुलहिन' का घूँघट हटा कर उस के चतुर्दिक बिखरे प्राकृतिक सौन्दर्य को जी भर निहारूँगा और कहाँ यह भोर ही से घनघोर जलवृष्टि ! इन्द्र का यह कोप श्रसहनीय प्रतीत हुआ, किन्तु महाभारत के योदाश्रों की भाँति मेरे पास कोई ऐसा बाग्र न था, जिसे छोड़ कर मैं जलधारा को सुखा दूँ।

जलपान के बाद श्री बेनीपुरी एक श्रलग कथरे में बैठ कर लन्दन की श्रभूरी डायरी जिखने लगे श्रीर डाक्टर सिनहा से बहुत देर तक यूरोप तथा एशिया के बारे में हमले बातें होती रहीं। मुक्ते यह देख कर खेंद श्रवश्य हुश्रा कि इतने दिनों के प्रवास श्रीर यूरोप के विनाशकारी युद्ध के परिणामों को जानने के बाद भी इनके सोवियत विरोधी विचारों में कोई परिवर्तन नहीं श्राया। कुछ देर बाद वह श्रपने कमरे में सोने चले गये श्रीर में श्रकेला कुछ समय तक एक कमरे में पड़ा रहा।

कल की डायरी लिखते समय में एक घटना का उल्लेख करना भूल गया था और श्राज उसका समरण श्राते ही उसे श्रंकित करने का लोभ संवरण न कर सका। बर्न से दूर बिद्य तु-चालित लिफ्टनुमा गाड़ी से जब हम एक पहाड़ी पर पहुँचे, तो वहाँ सुविस्तृत घास के मैदान, तुपों श्रोर गुल्मों से ढके श्रंग-कलश तथा पुष्प-क्यारियों से घिरे खेल के श्रन्छे-श्रन्छे मैदान एवं विचरते हुए शुमक्कड़ों के प्रमोदपूर्ण व्यापार को देख कर यूरोप के इस श्राकर्षक भूखंड की छटा श्राँखों में समा गई।

कमरे में बैठे-बैठे मेरा जी ऊब चला श्रीर श्रव पानी भी धीरेश्वीरे गिर रहा था। इसलिए श्रकेले कुछ दूर टहल श्राने के लिए मैं बँगले से बाहर निकल पड़ा । काफी दूर जाने पर कुछ श्रीर लोग घुमते-फिरते देख पड़े। उनका साथ हो जाने पर श्रंग्रेजी जानने वाले एक स्विस नागरिक से जब राजनीति पर बातचीत शुरू हुई, तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा-"हमारी तटस्थता हमारे जिए वरदान सिद्ध हो रही है, श्रन्यथा हम भी यूरोप के श्रन्य देशों की भाँति सिसकते रहते ।" जब गुटबन्दी की बात चली, तो उसने कहा - "इम भ्राज की दुनिया में श्रकेला रहना पसन्द करते हैं, क्योंकि इसी में इस देश का कल्याण है।" इस पर जब मैंने यह जानना चाहा, कि विवाद-ग्रस्त मार्शन योजना के सम्बन्ध में पेरिस में जो सम्मेनन हुआ था. उसमें स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि क्यों शामिल हुए, तो उसने कहा-"हम श्रन्तर-राष्ट्रीय सम्मेलनों का बहिष्कार नहीं करते ।" इस उत्तर से मुक्ते यह श्रामास मिला कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वह श्रवश्य राजनीति के दाँव-पेंच जानता है। बाद में उन्हों से ज्ञात हुन्या कि वह सोशल डेमोक्रोटिक पार्टी से सम्बन्धित हैं. जो रेडिकल पार्टी के बाद स्विटजरलैंड की दसरी सब से बड़ी पार्टी है । इसी कार्यकर्ता ने बातचीत के दौरान में यह भी स्वीकार किया-"हिटलर ने स्विटजरलैंड पर इसीलिए हमला नहीं किया था कि उसे यहाँ के श्रीचोगिक उत्पादनों के मिलने की पूर्ण श्राशा थी श्रीर यदि यह बात न होती, तो सम्भवतः दूसरे महायुद्ध में नात्सी फौजें यहाँ घुस आई होतीं।" इस स्वीकारोक्ति से स्विटजरलैंड के राजनीतिक-जीवन का सच्चा परिचय मिल जाता है।

इस खूबस्रत देश की आर्थिक-स्थित के सम्बन्ध में में जो कुछ यहाँ जान सका, उससे यह जरूर प्रकट हुआ कि पश्चिमी यूरोप के सभी देशों री इसकी हालत अच्छी है। किन्तु धीरे-धीरे विदेशी बाजार इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। स्विस मुदा (फ्रेंक) का मान जरूर बढ़ा है और इसे यूरोप के दूसरे देशों में कहीं भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की जाती है। इस समय स्विटजरलैंड का सबसे अधिक माल अमेरिका जा रहा है।

इस देश को फिजहाज बाहरी भ्राधिक सहायता की कोई भ्रावश्यकता नहीं, मगर यदि बाज़ार की हाजत भ्राज की तरह बनी रही, तो वह भी कुछ समय बाद भ्राधिक उज्जमनों में फॅस सकता है। इस देश की तटस्थता के सम्बन्ध में एक दिजावस्प बात यह भी है कि यहाँ रूस के खिजाफ जोगों को काफी उभाद रखा गया है और शायद इसी कारण इस देश में समाजवादी विचारधारा का बढ़े फैशनेबुज ढंग से बिरोध किया जाता है। लंच का समय होने ही वाला था, इसिलिए मैं श्रकेले घूम-फिर कर पुनः डाक्टर सिनहा के बँगले श्रा गया। बेनीपुरी डायरी लिखने में ही ब्यस्त थे श्रीर सिनहा सो रहे थे।

भोजन के बाद हम लोग कार से घूमने निकल पड़े। बर्न से १ मिल दूर 'ठुन' नामक नगर है श्रीर वहाँ जाने के पूर्व हम पहले जब 'ठुन' सील के किनारे पहुँचे, तो वहाँ ऐसा प्रतीत हुश्रा, जैसे प्रकृति एक प्रेमिका के रूप में पुष्पों का श्रांगार किये पर्यटकों के स्वागतार्थ खड़ी है। हवा के कारण बल खाती हुई भील की लहरें उट-उठ कर उन नौ वर्णीली चोटियों की श्रोर संकेत कर रही थीं, जिनकी श्रांखलाएँ इनके बायें श्रोर दायें फैली हुई हैं। यह भील १४ मील लम्बी, र मील चीड़ी श्रोर ७१४ फुट गहरी है। यहीं से बायीं श्रोर 'जुंगफाऊ' की पहाड़ी दिखायी पड़ रही थी, जो दुनिया में श्रपनी खूब-सूरती के लिए प्रसिद्ध है श्रोर इसीलिए तो इसे 'जुंगफाऊ' (नई दुलहिन) का नाम दिया गया है। श्रारे नदी इस भील में श्रा कर जब मिलती है, तो मोतियों की लड़ियाँ इस तरह उछलती नजर श्राती हैं मानो —

नव उज्ज्वल जल-धार हार हीरक सी सोहति, विच-विच छहरति वूँद् मध्य मुक्तामिन पोहति।

—'भारतेन्दु'

श्राकाश में बादल मँडरा रहे थे श्रीर जब बर्फीली चोटियों के उत्तर इन्द्रधनुष की शोभा खिल श्राईं, तो भील भी सतरंगी साड़ी पहने नव-वधू को भाँति मुसकरा उठी। इस मनमोहक दृश्य को देख कर किस मानिनी का मान न टूटता?

यह भील इंटरलाकेन तक चली गई है । छोटे-छोटे जहाज यात्रियों को एक स्थान से दूमरे स्थान पहुँचाया करते हैं।

स्विटजरलैंड की भीलों के किनारे बैठ कर न जाने कितने साहित्यकारों ने श्रमर साहित्य का सर्जन किया। इंगलैंड के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक गिवन ने यहीं की 'लेमन' भील के किनारे बैठ कर 'रोमन साम्राज्य का पतन श्रोर श्रम्त' नामक वह महस्वपूर्ण ग्रम्थ लिखा, जिसे पढ़ने में उपन्यास से भी श्रिष्ठिक रस प्राप्त होता है। कॉर्ल स्पिटलर ने श्रपनी कई श्रमर रचनाएँ भीलों के किनारे ही लिखी थीं।

'ठुन' नामक प्राचीन नगर काफी खूबसूरत है। यहाँ की जनसंख्या २० इजार २३६ है। इस नगर में श्रद्ध-शक्तों के कारखाने हैं। यहीं हम लोग एक सैन्य-संम्रहालय देखने गये, जहाँ प्राचीन युग से श्राष्ठ्रिक काल तक के हथियार संगृहीत हैं। स्विटजरलैंड के कुछ प्रमुख सेनापितयों के हथियार व जिरहबख्तर यहाँ सुरचित हैं। इस फीजी संग्रहालय में यह भी दिखाया गया है कि स्विटजरलैंड जैसे पहाड़ी देश को शत्रुश्चों के श्राक्रमण के समय किस प्रकार तथा किय नीति से बचाया जा सकता है। चार्टी द्वारा यह बताया गया है कि पहाड़ी लड़ाई में डाक्टरी दस्ते किस प्रकार काम करते हैं।

स्विटजरलैंड श्रपनी सुरत्ता के लिए 'नेशनल मिलीशिया (राष्ट्रीय रत्ता दल ) पर श्राश्रित है। २० से ६० वर्ष तक की उम्र के हर स्वस्थ श्रीर श्रपंगु नागरिक को श्रनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सुरत्ता के लिए श्रपनी सेवाएँ श्रपित करनी पड़ती हैं।

श्राज ही बर्न में श्रापने स्थानापन्न राजदूत श्री नेश्वियर से भी हम मिले। श्री धीरूआई देसाई के देहावसान के बाद श्राप ही उनका कार्य-भार ग्रहण किये हुए हैं।

श्रो नेम्बियर ने प्रेमपूर्ण ढंग से बातचीत का । विदेश में भारतीय दूतावासों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विशेष रूप से बातें हुईं। मेरी शिकायत यह थी कि सीमित साधनों श्रोर दूसरी श्रमुविधाशों के बावजूद दूतावासों से सम्बद्ध प्रचार-विभाग जो कुछ कार्य कर सकते हैं, वह भी नहीं करते। कश्मीर के सम्बन्ध में इतना श्रम लोगों में फैला हुश्रा है, लेकिन जिन पत्रों में हमारी सामग्री छुप सकती है, वहाँ भी हम श्रपनी सामग्री नियमित रूप से नहीं भेजते श्रीर इसका मुख्य कारण यह है कि सुयोग्य पत्रकारों की सेवाएँ प्राप्त नहीं की गईं हैं। श्री नेम्बियर ने मेरी इस शिकायत से बहुत श्रंशों में सहमति प्रकट की।

बर्न में श्राने के बाद यहाँ श्रपने दूतावास के सम्बन्ध में जो कथाएँ ज्ञात हुई, वे गौरवशाली भारत के लिए लजाजनक हैं। श्री धीरूभाई देसाई की खुत्यु के बाद यहाँ जो श्राप्य घटनाएँ घटीं, उनसे श्री नेम्बियर को क्लेश पहुँचना स्वाभाविक था। यहाँ जिस परिस्थित का श्राभास मुक्ते मिला, उससे यही प्रतीत होता है कि यहाँ दूतावास-व्यवस्था में बढ़े उलटफेर होंगे?

नगर में स्वर्गीय श्री धीरूआई देसाई की पत्नी माधुरी देसाई के संगीत एवं नृत्य-प्रेम की बड़ी चर्चा है। राजनीति में भिन्न-भिन्न रूप धारण करने वाले बंबई के श्री बाटजीवाला भी देसाई-परिवार के साथ ही यहाँ रहते थे।

श्राज रात में डाक्टर सिनहा से यात्रा के सम्बन्ध में बातें होने जगीं।

उनका प्रस्ताव यह था कि उनके साथ हम लोग भी प्रीनलैंड चलें, किन्तु हमें शीघ्र स्वदेश लौटना था, इसलिए स्विट्यल लैंग्ड के बाद फ्रांस, इटली घौर मिस्र देख कर ही सन्तोष कर लेने का निर्णय किया। स्विट्यल लैंड के दो प्रसिद्ध नगरों—जेनेवा घौर लोज़ान—को बाद देखने का निरचय कर के हम पेरिस जाने की तैयारी में जुर गये। जन्दन से घाते समय सामान भारी हो जाने के कारण मुक्ते घतिरक्त भाड़ा देना पड़ा था। हवाई यात्रा में सामान प्रधिक हो जाने से भाड़ा बहुत घधिक लगता है, इसलिए ब्रिटेन में विविध घौँ घोगिक प्रतिष्ठानों से मिली हुई कुछ पुस्तिकाएँ, पैम्फलेट व चन्य बहुत सो छोटी-मोटी चीज़ मैंने यहीं छोड़ दी। विमान यात्रा में केवल ६६ पाँड (करीब ३३ सेर) वजन का सामान च्रतिरिक्त भाड़ा दिये बिना कोई भी यात्री साथ ले जा सकता है, परन्तु इससे घधिक वजन का सामान होने पर घतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। विदेश जानेवाले पर्यटकों को घपने साथ विस्तर ले जाने की जरूरत नहीं होती। परन्तु यात्रा शुरू करने के पूर्व पासपोर्ट घौर जिस देश में जाना हो वहाँ की सरकार की प्रवेशानुमित प्राप्त करना छनिवार्य है। यूरोप जाने वाले यात्रियों को प्रीष्म काल में भी गर्म कपड़ा साथ रखना चाहिये।

## ·····मीठी याद लिये बर्न से पेरिस

श्राज जब सुबह नींद दूरी, तो श्राकांचाश्रों के पर लग गये थे श्रीर ऐसा क्यों न हो, जब श्राज ही रात में उस नगर की श्रोर रवाना होने वाला था, जिसकी क्रान्तिकारी परम्परा श्रीर कलात्मक सींदर्य के गीत विश्व भर में गाये जा रहे हैं। तो श्राज हम उसी पेरिस जाने की तैयारी में जुट गये थे, जिसके मदिराजयों में प्यास नहीं बुभती श्रीर जिसकी हँसती रातें प्रेम के गीत सुना कर सभी देशों के पर्यटकों को श्राकृष्ट करती रहती हैं। बर्न के बाज़ार में श्री बेनीपुरी श्रीर डाक्टर सत्यनारायण सिनहा के साथ काफी देर चूमता रहा। दुकानें सामानों से भरी हुई थीं श्रीर खरीदारों की भी कमी न थी। मिठाइयों की दुकानें बंदी खूबसूरती से सजी हुई थीं। स्विस चाकलेट बेचने वाली जड़कियाँ दुकानों में जाते ही जिस मीठी मुसकान के साथ खरीदारों का स्वागत करती हैं, उससे स्विस मिठाइयों का स्वाद शायद श्रीर बढ़ जाता है। स्वरटजरलैंड की दुकानों में सामान बेचने वाली जड़कियाँ शिष्ट होने के साथ ही मधुर भी हैं। हम लोगों ने घड़ी, केमरा तथा छोटी-मोटी चीजें खरीदीं। दुकानों में खरीदारी के समय भाषा-सम्बन्धी कठिनाई श्रवश्य हुई, किन्तु डाक्टर सत्यनारायण की उपस्थित से हमें कोई परेशानी नहीं हुई।

स्विटजरलैंड का ज्यावसायिक जीवन इंगलैंड की भाँति साफ-सुथरा नहीं है। मैंने एक घड़ी की दुकान में यह अनुभव किया कि कोई पर्यटक चाहे, तो घड़ी खरीद कर, कम कीमत भी रसीदें बनवा कर उचित चुंगी श्रदा करने से बच सकता है। मगर इसी बात से यह सन्देह पैदा हुन्ना कि शायद यहाँ चीजों की भीमतें निर्धारित करने में भी यही नीति बरती जाती हो।

लंच के समय श्राज फिर हमें श्रच्छा दही मिला, मगर इसको खाते समय जब श्रपने गाँव के गादी मलाई वाले दही की याद श्राई, तो इसका स्वाद फीका पड़ गया।

भोजन के बाद यात्रा-सम्बन्धी ब्यवस्था के लिए इस 'टामस कुक कंपनी'

गये । लंदन फोन करके कंपनी के कर्मचारियों ने ज्यूरिख से रोम के लिए बी॰ श्रो॰ ए॰ सी॰ के विमान में हमारे लिए सीट रिजर्ब करा दी श्रोर इसके बाद बर्न से पेरिस तथा पेरिस से जेनेवा व लोज़ान होते हुए ज्यूरिख के लिए सेक्टंड क्लास का टिकट बनवा कर श्राध घंटे के भीतर ही उसे हमारे हवाले कर दिया। इस कार्य से मुक्त हो कर हम डाक्टर सिनहा के साथ श्रपने दूतावास गये श्रीर वहाँ के श्रधिकारियों से बातचीत करने में हमने कुछ समय ज्यती हि दिया।

शाम होते ही हम स्टेशन पहुँच गये। यद्यपि ट्रेन छटने में श्रभी काफी देर थी. मगर श्रव यह भे मन उच्चट गया था। स्टेशन के पास ही एक रेस्त्रॉ में हम लोगों ने भोजन किया श्रीर बिल खुकाने के बाद मेरे मन में यह भावना घर कर गई कि स्विटजरलैंड में धनी पर्यटकों को ही स्त्राना चाहिए। डाक्टर सिनहा किसी से मिलने चले गये श्रीर हम वहीं टहलने लगे। बार-बार यही इच्छा होती कि स्विस लोगों से बातें की जायँ, किन्तु भाषा की कठिनाई दीवार बन जाती श्रीर हम मीन उनके चेहरों को पढ़ते हुए स्टेशन के श्रास-पास चकर काटते रहे । उनकी त्राँखों से ऐसा मालूम होता जैसे वे भी हमसे बात करना चाहते हों, परन्तु फिर वही भाषा की दीवार ! घूमते-घूमते जब स्टेशन के बुक-स्टाल पर पहुँचा, तो वहाँ भी केवल जर्मन, इटालियन तथा फ्रांसीकी भाषा की पत्र-पत्रिकाएँ व पुस्तकें देख पड़ीं। यहाँ बीस-पचीस पृष्ट के अखवारों को देख कर मुक्ते श्राश्चर्य न हुत्रा, क्योंकि जब श्रीर कई देशों में कागज की कभी के कारण छोटे-छोटे श्रखबार बंद होते जा रहे हैं, तो यहाँ चालीस प्रष्ट का एक प्रखबार लोगों में मुफ्त बँटता है। मगर मेरे ख्याल से इसे समाचारपत्र न कह कर व्यापारियों के विज्ञापन का साधन व प्रतिक्रिया-वादियों के विचारों का प्रचार-पत्र कह सकते हैं। परन्तु एक दैनिक श्रखवार के रूप में यह पत्र सबेरे लोगों के घरों में पहुँच जाता है। बर्न से पेरिस रवाना होते समय मुक्ते यह बात भी याद आई कि यहाँ के स्वस्थ और प्रसन्न नागरिकों को पूँ जीवादी-ज्यवस्था के श्रन्दर जो श्रधिकार प्राप्त हैं, वह श्रन्य पूँजीवादी देशों के लिए ईंग्यों की वस्तु हो सकते हैं। स्विटजरलैंड के ४० हजार मतदातास्रों की माँग पर सरकार को श्रपने प्रस्तावों के बारे में जनता से राय लेनी पड़ती है। १८४८ में संघोय विधान स्वीकृत हम्रा था श्रीर तब से श्राज तक कम से कम १४० बिलों पर जनता की राय ली जा चुकी है, जिनमें ७५ बिलों को उसने ग्रस्वीकृत भी कर दिया है।

भाषा की दृष्टि से भारत के कुछ बड़े नगरों की मुलना स्विटजरलैंड के किसी भी बड़े या छोटे नगर से जी जा सकती है। जिस प्रकार हम श्रपने देश के किसी बड़े नगर में कई भाषाश्रों श्रीर बोलियों के बोलने वालों को देखते हैं उसी प्रकार यहाँ फ्रांसीसी, इनालवी, जर्मन श्रीर रोमैंश भाषाश्रों के बोलने वाले प्रायः हर नगर में मिलते हैं। स्विटजरलैंड में उक्त चार भाषाश्रों के बोलने वालों की संख्या इस प्रकार है:—

जर्मन—२२,००,०००; फ्रांसीसी—१०,००,०००; इतालवी— १,००,०००, रोमैंश—४०,००० श्रीर श्रन्य भाषाश्रों के बोलनेवालों की संख्या करीब ३,४०,००० है।

स्विटजरलैंड की सरकारी भाषा फ्रांसीसी, जर्मन श्रीर इतालवी है, मगर सभी भाषाओं के लिखने में रोमन लिपि का ही प्रयोग होता है।

श्राज ही मुक्ते ज्ञात हुश्रा कि स्विटजरलैंड में कुल करीब ४०६ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जिनमें ६८ प्रतिशत पत्र जर्मन भाषा के हैं श्रीर शेष २६ प्रतिशत फ्रांसीसी, ४ प्रतिशत इतालवी श्रीर एक प्रतिशत पत्र रोमेंश भाषा के हैं।

यहाँ के लोगों का दावा है कि स्विटजरलैंड के सभी नागरिक साचर हैं। श्रव ट्रेन खूटने में करीब पौन घंटा रह गया था श्रीर मैं इस नगर की स्युतियों को सँजो रहा था। बेनीपुरी जी कुछ देर चक्कर काटने के बाद जब पेशाबघर न पा सके, तो श्रा कर मुक्तसे उन्होंने कहा कि "यहाँ 'जेंटिलमैन' कहाँ हैं?" फिर उन्होंने कहा—"भई, इंगलैंड में तो जहाँ 'जेंटिलमैन' लिखा देखा, समक्ता पेशाबखाना है, परंतु यहाँ बड़ी परेशानी है।" मैंने पेशाबखान का पता लगा कर उन्हें वहाँ पहुँचाया। 'श्रंडर ग्राउंड' में यहाँ बड़े ही स्वच्छ पेशाबघर, शौचालय एवं स्नानागार बने हुए हैं। कहों छः श्राने, कहीं श्राठ श्राने श्रीर कहीं इससे भी श्रधिक पैसे दे देने से स्नान के लिए छोटी तौलिया श्रीर छोटा साबुन मिल जाता है। पर्यटन के समय इस व्यवस्था से बड़ी सुविधा होती है।

गाड़ी खूटने का समय थ्रा पहुँच, इसिलए कुली से सामान उठवा कर हम प्लेटफार्म पर पहुँचे। उसी समय डाक्टर सत्यनारायण भी थ्रा गये। विदेश में श्रिधकांश स्वदेशवासी एक दूसरे के प्रति बड़ी सद्भावना रखते हैं। डाक्टर सिनहा श्रीर मेरे विचारों में मौलिक मतभेद होते हुए भी मेरे साथ उनका जो मीठा ब्यवहार था, उसके लिए मैंने उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। प्लेटफार्म पर ट्रेन के पहुँचते ही स्लीपिंग कार में हमारा सामान रखवा दिया गया। स्राखिर ट्रेन की सीटी बजी श्रीर वह पेरिस की श्रीर चल पड़ो।

'स्लीपिंग कार' में मैंने देखा कि वहाँ यात्रियों की सुख-सुविधा की पूर्ण व्यवस्था है। ट्रेन का यह 'शयन-कन्त' ऐसा मालूम होता, जैसे किसी होटल का छोटा-सा सजा-सजाया कमरा हो। मुलायम गहा, श्रोहने के लिए श्रव्हा कम्बल श्रोर तिकया श्रादि श्राराम की चीजों का प्रबन्ध तो था ही, किन्तु इसके साथ ही इन शयन के लिए बने डिब्बों को बिजली से गर्म भी रखा जाता है। पानी पीने के लिए शीशे की छोटी सुराही, कपड़े रखने के लिए श्रालमारी श्रोर रोशनी का ऐसा प्रवन्ध कि पड़े-पड़े स्विच दबा कर रोशनी कर लीजिए।

गाड़ी तेज रफतार से फ्रांस की थ्रोर भागी जा रही थी। हम लोग श्रापस में स्विटजरलैंड के सम्बन्ध में बातचीत कर ही रहे थे कि कस्टम-श्रिधकारी चीजों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने श्राये। सीमा पार करने के समय मेडिकल सर्टिफिकेट थ्रोर पासपोर्ट की परीचा होती है, इसिलए हमने उसे गाड के हवाले कर दिया, ताकि बेखटके सो सकें। सोते समय फिर ख्याल श्राया कि मैं जिस नगर के रंगीन ख्वाबों की बड़ी चर्चाएँ सुना करता था श्रव कल उसे जी भर देखेँगा थ्रोर पेरिस देखने के बाद यूरोप में देखने के लिए रह ही क्या जायगा? बर्न तथा ज्यूरिख के श्रासपास जिन लुभावनी भीलों तथा दूसरे चित्ताकर्षक प्राकृतिक दृश्यों को मैं देख चुका था, उनकी याद श्रा गई। श्रोर उन भीलों की हँसती, मचलती एवं गीत गाती लहरों ने मेरे जीवन में जो रस भर दिया था, उसकी मीठी याद लिये मैं सो गया, क्योंकि पेरिस में भला कहाँ सो पाऊँगा!

- (१) पेरिस की मीठी फलक
- (२) डालर की महिमा
- (३) कैसिनो-द-पेरी में रित-कुमारियों की कला

नींद टूटी थौर 'स्तीपिंग कार' की खिड़की से बाहर प्रेमियों के स्वम-देश फ्रांस के खेतों की हरित शोभा श्रोर सुबह के नाजुक सौंदर्य को देख कर मैं उस पर रीम उठा। खिड़की से बाहर मेरी श्रपजक श्राँखें खेतों में फ्रांस का प्रथम दर्शन प्राप्त कर एक नये रंग में खिल उठीं। इन्हीं खेतों के लिए यहाँ के किसानों ने सामन्तशाही के दाँत तोड़ने के लिए क्रांति की श्रोर फ्रांस 'इन्कलाब का देश' बन गया।

साहित्य श्रीर शिल्प, कला श्रीर संस्कृति के देश फ्रांस के खेतों तथा हरे-भरे मैदानों के बीच से हमारी ट्रेन गुजर रही थी। सुबह की मीठी हवा मेरे विचारों को जगा रही थी श्रीर मैं सोचता जा रहा था कि श्रव मैं रिवान्द कीवे, पेर्स्योर, ज़ोला, विक्तर यूगो श्रीर वाक्तेयर के फ्रांस में पहुँच गया हूँ। मैं बीसवीं सदी के उस महान् मानवतावादी लेखक रोम्या रोलाँ के देश में हूँ, जो शान्ति का श्राराधक था। मैं क्रांतिकारी पेरिस के निकट श्रव पहुँचने वाला हूँ श्रीर इस समय विक्तर यूगो के वे शब्द मेरे कानों में गूँज रहे हैं, जिन्हें ७४ वर्ष पूर्व उस साहित्यकार ने ल्यों में मजदूरों के बीच भाषण देते हुए कहा था:—

"नरेश किस बात का ख्वाब देखते हैं ? युद्ध का । जनता किस बात का ख्वाब देखती है ? शान्ति का ।"

श्रीर जिस पेरिस की जनता श्राज भी शान्ति के जिए प्रयस्नशील है, उसी ऐतिहासिक नगर की मलक पाने की लालसा से श्राँखों में एक नया नशा-सा छा गया था । खेतों के किनारे-किनारे साइकिज पर युवतियाँ कहीं जा रही हैं । उनके रेशम से जहराते सुनहरे बालों को देख कर यह रुयाल पैदा हुआ कि श्राज यदि सचसुच श्रारे-इ-बालज़ैंक होता तो वह ज़िखता कि ये हैं फ्रांस की वीर्रागनाएँ, जिन्होंने जर्मन फासिस्टों से जनता की सुघर संस्कृति को बचाने के लिए छापेमारों के साथ प्रतिरोधात्मक युद्ध में भाग ले कर अपनी क्रान्तिकारी परम्परा की रहा की। हवा में लहराते हुए उनके सुनहरें बाल गालों के सुम्बन से रोमांस का सर्जन कर रहे थे। बालज़ैंक के फ्रांस को कौन सुला सकता है ?

प्रेरणाश्चों के नगर पेरिस के साथ ही पूरे फ्रांस के इतिहास ने कई बार करवर्टे ली हैं। किसी भी दूसरे देश की राजधानी का प्रभाव सारे देश पर उतना न पड़ा होगा, जितना इस महान् नगर का। इसीलिए तो पेरिस को 'फ्रांस का हृदय' भी कहते हैं।

ज्यों-ज्यों हमारी टेन पेरिस के नजदीक पहँचती जा रही थी. त्यों-त्यों इस नगर की प्रानी स्छतियाँ ताजी होती जा रही थीं । बैस्तील की घृणित दीवारों को गिराने वाले वीरों ने ही तो उस क्रांतिकारी परम्परा की नींव डाली, जिसके फलस्वरूप १८३० में मजदूरों के विद्रोह हुए। यूरोप में लोकतंत्रवाद, समानता श्रीर बन्धुत्व की भावना फैजी, निरंकुश शासकों के विरुद्ध इस महाद्वीप के विभिन्न देशों में क्रांति की लपटें उठीं श्रीर १८४८ की क्रांतिकारी फ्रांसीसी सरकार ने समाजवादी दर्शन के घाचार्य मार्क्स का ग्राभनंदन किया। १८७१ में 'पेरिस कम्यून' हुन्ना । मजदुरों ने विश्व-इतिहास में प्रथम बार यहाँ श्रपना शासन कायम किया । यद्यपि फ्रांस की राज्य-क्रान्ति से ले कर 'पेरिस कम्यून' तक के शानदार इतिहास के बाद भी यहाँ पुनः प्रतिकान्ति हो गई, मगर १७६६ से १७६४ के बीच फ्रांस की भूखी जनता तथा बाद के विद्रोहों में मजदरों ने जिस क्रान्तिकारी विचार को फैलाया उससे श्राज भी प्रेरणा प्राप्त होती है । उस समय क्रान्ति भले ही धराशायी हो गई. परन्त बाद इतिहास के चरण उन्हीं नारों को ले कर आगे बढ़े. जो पहले पेरिस के वातावरण में गूँज चुके थे । तो भूख श्रीर गरीबी के विरुद्ध सब से पहले श्रावाज बुलंद करने वाले पेरिस में श्रव में पहँचने ही वाला हैं । मगर मैं विचार-प्रवाह में दुवा हुआ था।

दूसरे महायुद्ध में फ्रांस के पतन का बृतांत पद कर कितने गुस्से से मैं भर गया था। लावाज, ब्लुम, दलादियर, रेनां और पेतां के कुकृत्यों की गन्दी तस्वीरें उस उपद्रव की याद दिलाने लगीं, जो ६ फरवरी सन् १६३४ को हिटलरी एजेंटों के सहयोग से फ्रांस के फासिस्टों ने सत्ता हथियाने के लिए किया था। इस उपद्रव से फ्रांस को जो नया बल मिला, उसके फलस्वरूप १६३४ में जनवादी मोर्चा बना, जिसके सदस्यों ने 'फ्रांसीसी कम्यून' के वारिस होने का पार्ट श्रदा किया। 'पीपुल्स फर्पट' के समर्थकों ने सहर्ष रक्तदान दिया, मगर गौरवशाली पेरिस का सिर न फुकने दिया। क्रान्ति श्रौर कला के देश फ्रांस को हिटलर ने श्रपने ब्टों से जी भर कर रौंदा, परंतु श्रब उसी फ्रांस के गर्भ से जिस नये देश का जन्म हो रहा है, उसने सिद्ध कर दिया है कि पेरिस श्रमर है श्रौर इसकी ख्वसूरती को कोई शैतान विगाइ नहीं सकता।

ट्रेन श्रागे बढ़ रही थी श्रौर वर्तमान पेरिस के विविध रूप मेरी श्राँखों के सामने प्रकट हो रहे थे । मुभे ख्याल श्राया कि मैं सप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेंडिरिक जोलिया क्युरी के पेरिस श्रव पहुँचने वाला हूँ, जिसकी वाणी पुकार-प्रकार कर दिनया के दसरे देशों के वैज्ञानिकों से कह रही है कि विज्ञान को विनाश का साधन मत बनाम्रो । मैं लई ग्रहागों के नगर श्रव जा रहा हूँ, जिनका साहित्य नये जीवन के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा है। मैं सप्रसिद्ध कथाकार एवं शान्ति श्रान्दोलन के समर्थक ज्यां-पाल-सार्श्व के पेरिस जा रहा हूँ, जो शायद यह श्रनुभव करने लगे हैं कि बीभत्स कथाश्रों में मानव समाज का कल्याण निहित नहीं है। में श्रांद्रे जीद जैसे लेखक के पेरिस नहीं जा रहा हैं. जिसने फ्रांस की इनकलाबी परम्परा के विरुद्ध दूसरे महायुद्ध के समय यह लिखना शुरू किया था कि "यदि जर्मन शासन से फ्रांस सञ्दि-शाली हो जाय, तो १० में से ६ फ्रांसीसी इस शासन को स्वीकार कर लेंगे।" मैं तो फ्रांसीसी कवि पॉल-एल-म्रार के उन गीतों को सनने पेरिस जा रहा हैं. जिनसे धीरे-धीरे जनवादी फ्रांस का उदय हो रहा है। मैं उस पेरिस जा रहा हैं, जहाँ शान्तिवादी शिल्पी पिकासी, मातिश ग्रादि के चित्रों की प्रदर्शनियाँ देखने के लिए भ्रपार जनसमह उमड पहता है।

में उस पेरिस को नफरत की नजर से देखता हूँ, जो हिंद चीन के चावल के खेतों को अपने टैंकों से बरबाद कर रहा है, और जो एशिया तथा अफ्रीका में अपना साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। कितना कलंकित रूप है पेरिस का यह! कितना घृष्णित!! परन्तु यह कलंक मिटेगा और जरूर मिटेगा।

पेरिस के ये दो रूप! और दोन कि दो रंग!! मैं किस पेरिस को देखने जा रहा हूँ ? मैं उस गौरवशाली पेरिस को देखने जा रहा हूँ, जिसमें नोन्नेदाम का ऐतिहासिक गिरजायर है, जहाँ सीन नदी की रूपहली लहरें केलि-कुंजों की प्रेम-कथाएँ सुनाती रहती हैं, जिसके जुव में 'मोनोलिज़ा' की रहस्यमय मुसकान श्रीर 'विनस-द-मिलो' ( रित की प्रतिमा ) का निष्कलंक सौंदर्य देखने को मिलेगा।

पेरिस के निकट पहुँचते ही कल-कारखाने देख पड़े। श्रव ट्रेन स्टेशन पहुँचनेवाली है श्रीर मैं रूप-परी की लटों को देखने के लिए लालायित हो उठा। सुबह करीब साढ़े श्राठ बजे हम श्रंत में उस पेरिस पहुँच ही गये, जहं श्रोठों के हुँसते फूल सदियों से लोगों के हृदयों को श्राकृष्ट करते रहे हैं।

सामान स्टेशन पर ही रख कर सबसे पहले श्री बेनीपुरी के साथ मैं श्री चित्रकृष्ण गैरोला से मिलने के लिए सिते विश्वविद्यालय की श्रोर टैक्सी से रवाना हुआ। मार्ग में कुछ गंदी गलियाँ श्रीर सड़कें दिखाई पड़ीं। बेनीपुरी जी कहने लगे—"अरे! मेरी श्राँखें परियों को खोज रही हैं, किंतु यह कूड़ा कचरा क्यों दिखाई दे रहा है ?" मैंने कहा—शाम को पेरिस की रंगीन छट। देखिएगा श्रभी से श्रापका दिल काबू से बाहर क्यों हो रहा है ?" मगर कुछ दूरी ते कर लेने के बाद साफ-सुथरी सड़कें, बड़े चौराहों पर भव्य प्रतिमाएँ, सड़कें के किनारे वृत्तों की सुसज्जित कतारें श्रीर खिले पुष्पों की क्यारियाँ देख कर जब मैंने उनसे कहा कि पेरिस का यह रूप पसन्द है न! फिर क्या कहना था, वे बोल उटे—"प्यारे भाइयो, यह जाबू का देश है, जाबू का।"

सिते विश्वविद्यालय पहुँचने पर यह ज्ञात हुन्ना कि गैरोला कुन्न समय पूर्व ही छात्रावास से कहीं बाहर चले गये हैं। भाषा की किटनाई दूर करने के लिए इनके साथ ही पैरिस घूमने का निर्णय हुन्ना था और लंदन में मित्रों ने यही राय दी थी कि गैरोला को साथ ले कर घूमने में ही सुविधा रहेगी। इसलिए इनसे भेंट न होने के कारण बड़ी निराशा हुई। वहीं अचानक एक सिंघली युवक से भेंट हो गई, जिसने बड़े प्रेम के साथ घूम-घूम कर विश्वविद्यालय दिखलाया। वहाँ के वातावरण पर मैं मुग्ध हो गया। हँसते हुए फूलों की शोभा अपने हरित अंचल में लपेटे मैदान, जिनके किनारे अलग-अलग देशों के छात्रों के टहरने के लिए अलग-अलग सुन्दर और साफ-सुथरे छात्रावास। कहीं बेंच पर बैठे युवक-युवित्यों के दल किसी विषय पर विवाद कर रहे हैं, तो कहीं एकान्त में कोई छात्रा अध्ययन में लीन है और दूर कहीं मैदान में लड़के खेलकूद रहे हैं। मुक्ते सब कुन्न अच्छा लगा, मगर विभिन्न हेगों और महाद्वीपों के आधार पर अलग-अलग छान्नावासों की व्यवस्था पसंद नहीं आई। सभी देशों के छात्रों को एक साथ मिल-जुल कर रहने का अवसर प्रदान करने पर ही तो उस मानवीय सम्यता का उदय होगा, जिसमें विश्व-

सरकार कर सपना पूरा हो सकता है।

गैरोला से फिर मिलने की बात कह कर मैंने उस सिंघली युवक को धन्यवाद दिया श्रीर कुछ देर तक उस चेत्र में हम घूमते रहे। सबसे पहले ठहरने का प्रबंध करना श्रावश्यक था, इसिलए एक होटल में जा कर जब हमने खाली कमरा देखा, तो कम खर्च के प्रलोभन में यहीं जम जाने का विचार हुआ। इस होटल में चाय श्रीर भोजन का व्यय छोड़ कर दो सीट वाले कमरे के लिए प्रतिदिन ६०० फ्रंक (लगभग ६ रुपये) देने पड़ते। मगर वहाँ नहाने का प्रबंध न था, इसिलए तबीयत उखड़ी। वहाँ का वातावरण भी पसंद न श्राया। होटल को महिला मैनेजर बार-वार सुख-सुविधा की प्रशंसा करके हमसे वहीं ठहरने का श्रन्तेध कर रही थी। परंतु हमें वह स्थान पसन्द न श्राया।

फ्रांसीसी भाषा न जानने के कारण हम लोग पग-पग पर मनोरंजक स्थिति में फँस जाते थे। शैक्सिपयर की भाषा में किसी फ्रांसीसी से कुछ पृद्धिए श्रीर वह हँस कर रास्ता नापता है। फ्रेंच न जानने के कारण श्रपने ही ऊपर चोभ हन्ना। मैं सोचता हैं कि यहाँ की जनता से कैसे सम्पर्क स्थापित कर पाऊँगा । एक युवक अंग्रेजो जानने वाला मिला भी, तो पहले उसने यही कहा कि "संस्कृति के गढ़ पेरिस में श्राप बनियों की भाषा श्रंग्रेज़ी में क्यों बात-चीत करना चाहते हैं !" श्रपनी भाषा के प्रति फ्रांसीसियों का गर्व स्वाभाविक है। मगर एक हम हैं, जो आज भी बाहर यह कहने में नहीं शरमाते कि श्रंग्रेजी ही कुछ समय तक श्रभी भारत की मुख्य भाषा बनी रहेगी। जब हमारे दतावासों में राष्ट्रभाषा की कोई पूछ नहीं है. तो दूसरे देशों के निवासी स्वाधीन ... भारत के श्रस्तित्व को क्या सोच पायेंगे ? हाँ, तो जब उस युवक को ज्ञात हुन्ना कि मैं भारत का हूँ तो मुक्त कंठ से उसने बुद्ध श्रीर गांधी की ऐतिहासिक देन की सराहना करते हुए कहा-"पूर्व में भारत और पश्चिम में फ्रांस-यही तो दो देश सभ्यत। श्रोर संस्कृति के प्रतीक हैं ।" श्रचानक सोरबान विश्व-विद्यालय के इस छात्र से भेंट हो जाने से यह दिक्कत श्रवश्य दूर हुई कि उसने उन स्थानों के ठीक पते बता दिये, जहाँ हमें जाना था।

एक रेख में जा कर जब हम कुछ खाने के लिए बैटे, तो पुनः भाषा की किताई उपस्थित हुई । बेनीपुरी जी परेशान हो रहे थे और मैं "ह्वाट टु से इन फ्रेंच" नामक पुस्तिका देख-देख कर खाने के लिए वेटरेस को आर्डर लिखा रहा था । वह यह देख कर मुसकरा रही थी। वहाँ उपस्थित दूसरे फ्रांसीसो भी इस स्थिति का रस लुट रहे थे। उक्त पुस्तिका के सहारे आर्डर लिखाते समय फ्रांसीसी शब्दों के घशुद्ध उच्चारण सुन कर जब वेटरेस खिल-खिला उठती, तो यह त्राभास मिलता कि श्रव हम इंगलेंड के मौन जीवन से दूर, भावुक फ्रांसीसियों के बीच में हैं। एक बार जब गलत उच्चारण के कारण वह मेरे कथन का श्रथं बिलकुल न समक सकी, तो कुछ सेकेंड के लिए मैं श्रसमंजस की स्थिति में पड़ गया। फिर किताब खोल कर मैंने उसके सामने रख दी, श्रीर उँगली से चीजों के नामों की श्रोर संकेत करने लगा, तो वहाँ श्रीर मनोरंजक वातावरण पैदा हो गया। श्रपने देश में कुछ लोग कहते हैं कि श्रंग्रेजी सोख कर सारे विश्व में घूम श्राश्रो कोई कष्ट न होगा। परंतु श्रंग्रेजी भाषा की जानकारी के बावजूद श्राज इस रेस्त्रॉ में जो कुछ हो रहा है, वह क्या इस बात का परिचायक नहीं है कि श्रंग्रेजी से सब जगह काम चलना श्रसंभव है।

लंच के बाद हम ग्रपने दूतावास गये। श्रागंतुकों के स्वागत के लिए नियुक्त फ्रांसीसी लड़की संकेतलिपि का श्रभ्याम कर रही थी श्रीर उसकी मेज के पास तीन फ्रांसीसी युवक बेंटे हुए थे, जिनसे वह हँस-हँम कर बातें करती जा रही थी। यदि श्रपने देश की श्रार्थिक-स्थित को ध्यान में रख कर दूतावासों में बेकार के साज-बाज पर होने वाले खर्च में कभी कर दी जाय, तो कार्यचमता पर इसका कोई बुरा श्रसर न पड़ेगा। ठोस श्रनुभव के श्राधार पर ही मैं यह विचार व्यक्त कर रहा हूँ। बिगेडियर ठक्कर से हम कुछ देर बातचीत करते रहे। श्राज ही वे दिख्णी फ्रांस जाने वाले थे, इसलिए पेरिस में हमारा साथ न दे सकने के लिए उन्होंने खेंद प्रकट किया। हमें मुख्य सूचना-श्रिकारी से मिलने के लिए भी कहा गया, परंतु लंदन में श्रपने हाई-कमिशनर के कार्यालय का जो कटु श्रनुभव प्राप्त हुश्रा था, उसके बाद इस मिलने-जुलने में समय नष्ट करने की श्रपेचा स्वतंत्र घुमक्कड़ों की भाँति पेरिस में डोलना हमने कहीं श्रच्छा समभा।

दूतावास से हम सीधे स्टेशन गये श्रीर वहाँ से टेक्सी में श्रपने सामान के साथ होटल पैविलों श्रा गये, जहाँ 'टामस बुक' कम्पनी की सहायता से हमारे लिए रहने का श्रच्ला प्रबंध हो गया। यद्यपि यह होटल बहुत खर्चीला था, मगर सुख-सुविधा की दृष्टि से यह हमें बहुत पसन्द श्राया। इस होटल में केवल ठहरने के लिए प्रतिदिन १८) देना पड़ता। श्रंग्रेजी जानने वाले कर्म- चारियों के कारण यहाँ माषा-सम्बन्धी कोई कठिनाई न हुई। नहा-धो कर जब हम धूमने निकले, तो पैरिस की रंगीन लुटा देखते ही हमें नई स्फूर्ति प्राप्त

हुई । एक बार फिर हमने गैरोला से भेंट करने की कोशिश की, परन्तु उनसे मुलाकात न हो सकी। किंतु श्रकस्मात् पैरिस में भारतीय मजलिस के सभापित डा॰ बलवीर से भेंट हो गई। वे बहुत देर हिंदुस्तान के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे। उन्होंने पैरिस-भ्रमण के सम्बन्ध में कुछ श्रावश्यक बातें बतायीं श्रीर हम उन्हें धन्यवाद दे कर "फ्रांस का हृद्य" देखने निकल पड़े।

पेरिस का हर भाग नई दुलहिन के सुहाग-सा खिल उठा था। हर मोड़ पर हुस्न श्रॅंगड़ाइयाँ ले रहा था। सुबह जिस नगर के चेंहरे पर फीकापन नजर श्रा रहा था, वही शाम को एक खुशनुमा फूल की तरह खिल गया था श्रीर जब हम उस श्रनुपम राज-पथ पर पहुँचे, जिसे पेरिसवाले बड़े गर्व से शां ज़ेलीज़ें (स्वर्गद्वार) कहते हैं, तो वहाँ के श्राकर्पक दृश्य को देख पर पेरिस पर हम सचसुच सुग्य हो गये।

वृत्तों में लगे बिजली के रंगीन लहु श्रों से छन-छन कर मस्ती से नीचे उतरने वाली रोशनी पुष्प-क्यारियों की शोभा को बढ़ा रही थी। वृत्तों की खूब-स्रत कतारें, फूलों की दिलकश क्यारियाँ शौर जरा श्रागे वढ़ कर जी भर निरखिए पेरिस की परियों का जमघट! सड़क के किनारे-किनारे जलपानगृहों श्रीर मिद्रालयों के श्रागे तने हुए शामियाने, उनके श्रन्दर छोटी-छोटी मेजें, जिनके चारों श्रोर रंगीन कुर्सियाँ, श्रीर वहाँ बैठते ही कहीं-कहीं रंगीन वित्तियों का उड़ कर पास चले श्राना तथा सुरापान में डूबे लोग—इन सब को देख कर ऐसा प्रतीत हुशा, जैसे वातावरण किव 'नवीन' के शब्दों में कह रहा हो:—

कूजे दो कूजे में साक़ी! बुभनेवाली प्यास नहीं, बार-बार 'ला' 'ला' कहने का समय नहीं, घ्रभ्यास नहीं।

पेरिस की इस ख्बस्रत भजक को पा लेने के बाद हमारा मन भी रँग गया था। यहाँ जिससे मिलिए वही कहता है यदि नम्न-सौंदर्य में डूबी निराली रजनी का विलास पेरिस में न देखिए, तो यात्रा श्रध्री रह जाती है। मगर श्राज राश्रि-क्लबों में चक्कर काटने के बजाय 'कौसिनो-द-पेरी' जाने का निर्णय किया, जहाँ संगीत श्रीर नृत्य के साथ नम्न-सौंदर्य रंगमंच पर निरखने के लिए हर भाग के पर्यटक शाम को जमा हो जाते हैं। श्रभी 'कौसिनो-द-पेरी' पहुँचने में एक घंटे की देर थी, इसलिए हम खाना खाने के लिए एक श्रक्छे रेस्श्राँ में गये। वहाँ का हसीन श्रीर मादक वातावरण, शराब के प्यालों का

दौर त्रीर नाजनीनों के साथ लोगों की श्राँखिमचौनी देखने के साथ ही मैंने यह भी देखा कि कुछ श्रमेरिकी यात्री इस तरह श्रौरतों की श्रोर घूर रहे थे, जैसे वह बुर्दाफरोशी के बाज़ार में पहुँच गए हों।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में भ्रा कर श्राज पहली बार मैं श्रपनी श्रांखों से देख रहा हूँ कि डालर की महिमा क्या है! यही "शां ज़ेलीज़ें" है, जहाँ फ्रांस के पतन के बाद दूसरे महायुद्ध में हिटलर के सैनिक निर्लंजिता-पूर्वक श्रीरतों को छेड़ते श्रीर मनमाना दुराचरण करते थे। यही वह 'शां ज़ेलीज़ें' है, जहाँ युद्ध से पूर्व फ्रांस के फासिस्ट जलूस निकालते श्रीर थेलीशाहों की मदद से जनता की हसरतों को मसलने का प्रयास करते श्रीर श्राज उसी 'शां ज़ेलीज़ें' में श्रमेरिकी यात्री नारी सौंदर्य के साथ निर्लंज व्यवहार करने में किंचित् भी नहीं शरमाते।

'कोंसिनो-द-पेरो के दरवाजे पर पहुँचते ही मुसे दो भारतीय मिले। हम चार भारतीय भी कुछ दर्शकों के लिए धाकपण केन्द्र-विन्दु बन गये थे। टिकट खरीद कर हम हाल में दाखिल हुए। परदा हटा छोर रंगमंच की शोभा खाँखों में बरस पड़ी। धाकेंस्ट्रा की मधुर ध्विन गूँज उठी। रंगमंच पर नृत्य छोर संगीत के साथ रूप की लपटें! कलाप्रेमी दर्शकों के स्वागतार्थ पुष्पांजलि लिये पुष्पकुमारियां!! खजीय मनमोहक हरय !!! नग्न-तारिकाएँ खल्हड़ जवानी के नशे में मंच पर जिस प्रकार मस्ती में डूबती-उतराती खपनी नृत्यकला का प्रदर्शन कर रही थीं, उसे देख कर हमारे धासपास बेटे युवक खथवा प्रोड़ ध्यपनी पत्नी या प्रेयसी को धालिंगन में कस लेते, धौर चुम्बन का व्यापार तो खट्ट गति से चल ही रहा था। दर्शक घाँखें फाइ-फाइ कर उस सौंदर्य को निहारते समय ऐसी मुद्रा प्रदर्शित करते जैसे:—

"उधर नीड़ में नग्न-माधुरी लख पंड़ी भरमाये।" —'श्रंचल'

लंदन में भी नम्न-सोंदर्य में देख चुका था, मगर वहाँ उसमें भी कुछ़ शर्म है। परन्तु क्रान्ति श्रोर फिर प्रतिक्रान्ति के नगर पेरिस की श्राँखों में सामन्ती मस्ती का श्राज भी ऐसा खुमार है कि वह हुस्न के चेहरों पर नकात्र डालना पसन्द नहीं करता। श्रजन्ता श्रोर एलोरा की श्रर्थनम्र श्रप्सराशों को देख कर ही जिस देश के लोग कला के इस पहलू की कटु श्रालोचना करते हैं, वहाँ के नागरिक जब यहाँ रंगमंच पर थिरकती सजीव रित-कुमारियों को देखते हैं, तो यह भावना पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या यूरोप को नम्न- नारी-सौंदर्य के इस कामुक प्रदर्शन पर भी नोज़ है ? श्रतृप्त जाजसा कहीं नम-सौंदर्य को देखने से तृप्त होती है ? वह तो सामाजिक जीवन में निखार श्राने पर ही पूरी हो सकतो है । परंतु इप समय मैं जो कुछ देख रहा हूँ उसका सच्चा चित्र श्रपनी डायरी में प्रस्तुत कर देना श्रपना कर्तव्य सममता हूँ ।

हाँ, तो रंगमंच पर एक के बाद दूसरे लुभावने दृश्य बदल रहे थे श्रीर मेरे पास ही बैठे एक युवक श्रंमेज कलाकार ने हँसते हुए कहा — "पेरिस में देखिए मत, घूरिये; क्योंकि यहाँ घूरने में ही लुत्फ है।" मंच पर एक-दो-तीन-चार— श्ररे कितनी संख्या गिनाऊँ! श्रदुना, कोमजता एवं सुकुमारिता की तीस श्रीर फिर इससे भी श्रधिक नम्न-प्रतिमाएँ! केशों की कुटिलता, कटाचों की दीर्घता, कुचों की कठोरता, किट की चीराता, कदली-स्तम्भ-सी सुघर रोमशून्य जाँघों की रुचिरता, नितम्बों की सुडौलता, चरणों की स्निग्यता श्रीर नाख्नों की लालिमा देख कर कुञ्ज दर्शक तो सुध-बुध खो बैठे थे।

इन नम्न-रति-कुमारियों के श्रंग-प्रत्यंगों का वर्णन करने की चमता मुक्तमें नहीं है, इसके लिए तो कोई 'जयदेव' चाहिए।

रंगमंच की व्यवस्था निश्चय ही बहुत प्रशंसनीय थी। कभी रित की ये प्रतिमाएँ पुष्य-कुमारियों के रूप में खिल उठतीं, श्रीर कभी ख्वाब की दुनिया में पर लगा कर परियों की भाँति उड़ने लगतीं, फिर कभी युद्ध श्रीर वासना का प्रतीक बन विचारों की पहेली बन जातीं। कभी रंगमंच पर श्राल्प्स की बफींली चोटियों की सुपमा देख पड़ती, तो कभी 'नंदन कानन' का श्रजोंकिक सौंदर्य विखर पड़ता। श्रीर भिन्न-भिन्न दृश्य इस तेजी से बदलते कि रंगमंच की टेकनीक पर मैं मुग्ध हो उठता।

इंटरवल हुन्ना न्नीर विश्नाम-कन्न में सेंट की लहर दौड़ गई। शेनल की सुर्गम मानस-जगत को न्निभमूत कर रही थी। वहाँ वसन्तोत्सव की न्नटा-सी दिखाई दी। जिधर देखिए, वातावरण पुकार-पुकार कर कह रहा था— "शराब दे, शराब दे।"

श्राज पहली बार पेरिस में मुक्ते यह भी श्रनुभव हुश्रा कि यहाँ कुछ स्थानों में शराब पानी से भी सस्ती मिलती है। एक पाकिस्तानी साथी ने वहाँ पानी पिया श्रीर उन्हें एक गिलास के लिए सवा रूपया चुकाना पड़ा। लोग पाकिस्तानी साथी का मजाक उड़ाने लगे—'पेरिस में भी कोई पानी पीता है!"

"पिये साक्रिया क्या जवानी में पानी , मये ऋर्गवानी ! मये ऋर्गवानी !!"

—'सागर'

मध्यान्तर के बाद फिर हम नृत्य श्रीर संगीत के नशे में भूमने लगे। एक दृश्य में जब रंग-बिरंगी रोशनी श्रीर गुलाल-भरें गालों की शोभा देख पड़ी, तो ऐसा श्राभास हुशा जैसे 'कैसिनो-द-पेरी' में होली हो रही हो। इस 'कैसिनो-द-पेरी' की कला देखने के लिए परिवारों के लोग महिलाश्रों के साथ उपस्थित थे। साहित्यकारों श्रीर कलाकारों का तो यहाँ जमघट रहता ही है, राजनीति शों का हेरा-फेरा भी यहाँ कम नहीं होता।

'कैसिनो-द-पेरी' की कला देखने के बाद जब मैं बाहर निकला, तो १० बज खुका था थ्रोर सड़कों पर नगर की जवानी इठला रही थी। लन्दन में १२ बजे तक काफी शांत वातावरण पैदा हो जाता है, मगर यहाँ तो रात भर रंगीन भावनाथ्रों का दिया लहरें लेता है। उर्दू के प्रसिद्ध किव थ्रोर मेरे थ्रिय साथी 'मजाज़' ने अपनी 'श्रावारा' शीर्षक किवता में जो कुछ लिखा है, वह पेश्सि की पहली रात की छुटा देखने के बाद ही मुमें इस तरह याद श्राया कि उसकी कुछ पंक्तियाँ में गुनगुना उठा:—

भिजमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर-सी, रात के हाथों में दिन की मोहिनी तसवीर-सी, मेरी छाती पर मगर चलती हुई शमशोर-सी,

ऐ ग़मे-दिल क्या करूँ, ऐ बहशते-दिल क्या करूँ ? रात हँस-हँस कर यह कहती है कि मैखाने में चल, फिर किसी शहनाज़ लाला रुख के काशाने में चल, यह नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त! वीराने में चल,

ऐ ग़मे-दिल क्या करूँ, ऐ बहराते-दिल क्या करूँ ? हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पे इशरतें लेती हुई भ्राँगड़ाइयाँ, बढ़ रही हैं गोद फैलाये हुए रुसवाइयाँ,

ऐ गमे-दिल क्या करूँ, ऐ बहशते-दिल क्या करूँ ?

परन्तु पेरिस की शरारतपूर्ण मुसकान का जादू मुक्त पर न चल सका । पेरिस की जिंदगी में जो क्रांतिकारी श्रीर कलात्मक सींदर्य है, उसकी शोखो मुक्ते मुग्ध बनाने के लिए पर्याप्त है।

## ३० मई

- (१) कला-मन्दिर 'लुव'
- (२) 'क्रान्ति-भूमि'
- (३) वर्साई का केलि-सदन
- (४) "शैतानों को वोट नहीं दे सकतीं"
- (५) 'कामुकों का प्रजातंत्र'

क्रान्ति श्रीर कला के नगर पेरिस के म्यूजियमों (संग्रहालयों) की मीठी चर्चाएँ बहुत सुन रखी थीं श्रीर श्राज यहाँ के सुप्रसिद्ध कलातीर्थ 'लुव' में पहुँचते ही यह प्रकट हो गया कि सांस्कृतिक जीवन के रसमय श्रध्ययन का यह संप्रहालय सर्वोत्तम साधन है। फ्रांसीसियों को 'लव' पर नाज़ है श्रीर इस कला-भवन में संगृहीत मूर्तियों श्रीर चित्रों के देखने के बाद किसे न इस पर गर्व होगा ? यहाँ भौगोलिक सीमाएँ ट्रट जाती हैं श्रीर कला के निष्कलंक सौंदर्य को निहार कर विभिन्न देशों के पर्यटकों के मन में समान रस की सृष्टि होती है। क्या भूत स्रोर क्या वर्तमान, संस्कृति स्रोर सभ्यता के स्रटूट क्रम के इतिहास के पृष्ठों को कलाकृतियाँ मेरी श्राँखों के सामने पलटती जा रही थीं श्रीर मैं विभिन्न युगों के कलाकारों की कल्पनाश्रों के मूर्तरूप को देखता जा रहा था। काव्य, संगीत श्रीर नृत्य की श्रपेत्ता मृतियों श्रीर चित्रों के द्वारा भावनाश्रों की सफत श्रभिव्यक्ति में जो श्रनुठापन है, उसी में कला की रस-मयता निहित है श्रीर श्राज संसार के एक उत्कृष्ट श्रीर सबसे बड़े संग्रहालय में शिल्यियों को प्रेरक कृतियों को देख कर मैं श्रात्म-विभोर हो उठा । श्रजन्ता की गुकाओं में श्राकर्षक भित्ति-चित्रों को देख कर हैदराबाद के कवि 'वज़द' ने 'श्रजन्ता' शीर्षक कविता में जो उदुगार व्यक्त किये थे, वह श्राज 'लव' म्युजियम में घूमते समय सहसा मुभे याद श्रा गये :-

"हुनरमन्दों ने तस्वीरों में गोया जान भर दी है, वराजू दिल में हो जाती है, वह काफिर नजर दी है, श्रदाश्रों से श्रयां है, लज़्ज़ते-दर्दे-जिगर दी है, खुलेंगे राज़ इस डर से दहन पर मोह कर दी है, ये तसवीरें बज़ाहिर साकित-श्रो-खामोश रहती हैं, मगर श्रहले-नज़र पूछे तो दिल की बात कहती हैं।"

तो, मृतियों श्रीर चित्रों से 'दिल की बात' सुनते हुए मेरे साथ न जाने कितने देशों के पर्यटक अनेक सदियों की मानव-सभ्यता का अध्ययन करने में निमग्न थे । मिस्न श्रीर ग्रीस, श्रसीरिया श्रीर फारस की प्ररातन सभ्यता से ले कर मध्य श्रीर श्राधुनिक यूरोप की कलाकृतियों का इतना उत्कृष्ट संग्रह ब्रिटेन के किसी एक संग्रहालय में मुक्ते देखने को न मिला। लंदन की नेशनल गैलरी में निश्चय ही यूरोपीय चित्रकला के श्रच्छे नमूने हैं श्रौर लंदन वालों का यह दावा है कि इटली से बाहर इतालवी चित्रों का इतना श्रच्छा संग्रह कहीं नहीं है। परन्तु 'मोनोलिज़ा' की वह रहस्यमय मुसकान, जिस पर विश्व का सब सींदर्य निछावर किया जा सकता है, सुसे 'नेशनल गैलरी' में नहीं, 'लुव' म्यूजियम में ही देखने को मिली । १७४३ में स्थापित बिटिश म्युजियम में पुरातन चीनी चित्रों श्रीर मिस्री मुर्तियों का श्राकर्षक चयन निश्चय ही प्रशंसनीय है, परंतु मूर्तिकता के श्रनुपम नमूने 'ल्व' में ही हैं। यदि फ्लोरेंस, रोम तथा वेनिस के संग्रहालयों को अपने उत्कृष्ट मूर्ति-संग्रह पर नाज है, तो भी 'विनस-द-मिलो' का जादू भरा निष्कलंक सौंदर्य 'लुव' के अतिरिक्त और कहाँ देखने को मिल सकता है ? रोम और युनान की मुर्तिकला के जो नमूने यहाँ हैं, उन्हें देखने के बाद ईसा से पूर्व की यूरोपीय सभ्यता का चित्र आँखों में उतर श्राया। जीवन श्रीर शीर्य को प्रतीक ये प्रतिमाएँ श्रपनी श्रन्ठो शैली के कारण सदा श्राकर्पण का केन्द्र बनी रहेंगी। श्रीक मृतिकत्त के श्रन्तिम छोर पर 'विनस-द-मिलो' ( रति की प्रतिमा ) की श्रनुपम छ्वि देख कर मैं मुग्व हो गया । स्वस्थ सींदर्य की यह अनुठी प्रतिमा युनानी मृतिंकजा की श्रेष्टता प्रकट कर रही थी श्रीर मैं मृतिंकार की श्रनुपम कल्पना पर इस प्रकार रोम गया था कि मूर्ति के पास से हटने की इच्छा ही न होती थी। मूर्तिकला की शिचा पाने वाले कई छात्र-छात्राएँ पुराने श्राचार्यों की कला के श्रध्ययन में यहाँ लीन थे । पेरिस के विलासमय जीवन की प्रतीक कुछ रति-क्रमारियाँ भी यहाँ जमा थीं, जिन्हें इस सुडौल प्रतिमा को देख कर सम्भवतः अपने शरीर की गढ़न पर तरस श्रा रहा था । संसार के सर्वोत्तम राज-पथ 'शां जोलीज़ें' में शाम को टहलते समय इनमें जो शोखी नजर श्राती

है, वह इस प्रतिमा के सम्मुख खड़े होते ही दूर हो गई थी । पैरिस की रमिण्याँ प्रपने सुडौल शरीर के नम्न-प्रदर्शन से नैश-विहार को पेरिस के जीवन का प्राक्ष्म श्रंग बना चुकी हैं, किंतु वे भी 'विनस-द-मिलों' के सामने प्राते ही हीनता की भावना से शर्मा जाती हैं। यह प्रतिमा कामिनी के जिस प्राक्ष्म रूप को प्रकट करती है, उसकी गरिमा एक हाथ टूट जाने पर भी कम नहीं हुई। ईसा से ३०६ वर्ष पूर्व की मूर्ति 'सैमोथ्रेज की विजय" यूनानी मूर्ति-कला की उस शैली की द्योतक है, जिससे शौर्य के साथ गित श्रीर गहरे भावों की तन्यमता परिलक्ति होती है। रेनेसां (पुनर्जागरण) युग के इतालवी मूर्तिकारों के उन्कृष्ट नमूने भी यहाँ देखने को मिले। दान्तेलो, माइकेल-एंडलो श्रादि मूर्तिकारों की कृतियाँ मुभे बहुत पसन्द श्राई। इन कलाकारों की श्रलंकृत शैली में भारीपन नहीं है, बल्कि भव्यता है।

खाल्दिया, श्रसीरिया श्रीर फारस की पुरानी मुर्तियाँ यहाँ चौबोस कमरों में संगृहीत हैं। खाल्दिया साम्राज्य (खाल्दिया एक प्रकार से बैबीलोनिया का एक प्रान्त था। ईरान की खाड़ी के ऊपर की श्रीर श्ररब के रेगिस्तान से मिला हुआ फिरात नदी के निचले हिस्सों के किनारे पर यह भाग आबाद था ) ने मुर्तिकला के चेत्र में जो प्रशंसनीय योग प्रदान किया था, उसके प्रमाण-स्वरूप उस युग की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनका श्रन्छ। संग्रह इस म्यूजियम में है। इस साम्राज्य की राजधानी सुसा श्रीर प्रसिद्ध नगर टेलो के राजमहलों से खाल्दियन मूर्तिकला के महत्त्वपूर्ण नमूने प्राप्त हुए हैं। एक मूर्ति, जिस पर सिरपुल्य के राजकुमार गुदिया का नाम खुदा हुआ है, कृष्णवर्ण-प्रस्तर की है श्रीर खाल्दियन शैली को भव्य यादगार है। इस मृति से ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में इस चेंत्र के लोग कितने हृष्ट-पुष्ट होते थे। भौंहों से एक अनुही शैली का आभास मिला और जिस श्रज्ञात मृतिकार ने व्यक्तित्वबोधक श्रपनी इस मूर्ति में स्वस्य मांसल शरीर एवं सौम्य मुखाकृति को श्रभिव्यक्त किया है, उसकी सराहना श्रनंत काल तक होती रहेगी। खाल्दियन शैली की मूर्तियाँ भिस्ती मूर्तियों से सर्वथा भिन्न हैं। मैंने लव में मानव-ग्राकृति की जो मूर्तियाँ देखीं, उनमें मनुष्य की दुबली-पतली श्रीर लम्बी श्राकृति दिखाई गई है। मिस्रो श्रीर चीनी मूर्तिकारों की भाँति श्रसीरिया श्रीर फारस के मूर्तिकारों की पश्च-पिचयों की मृतियाँ तैयार करने में जो कमाल हासिल था, उसके कुछ नमूने यहाँ देख कर यह स्वाकार करना पड़ा, कि वे भी इस शैली के श्राचार्य थे। श्रसीरियन मुर्तियों की श्रपेका फारस की मुर्तियों में भावकता श्रीर भन्यता श्रधिक होने के कारण वे श्रधिक छ्विमयी है। मिस्री मृतियों के देखते समय फांकों के स्पेन से निष्कासित लोकतंत्रवादी स्पेन के समर्थक दो स्पेनिश कला-कार भी मुमे वहाँ मिले श्रोर उन्होंने मुक्त कंठ से मिस्री मृतियों की प्रशंसा करते हुए मुमे बताया कि इन मृतियों को देखने से प्रकट हो जाता है कि प्रस्तर-प्रतिमाश्रों में पुरातन सभ्यता को जीवित रखनेवाले वे कलाकार प्रकृति के प्यवेच्चण में कितने निपुण थे। प्राचीन मिस्र के पंचम राजवंश के एक प्ररोहित की मृति को देख कर उसकी मुखाकृति से परिलच्चित भावों श्रीर स्कन्थों की सुडीजता पर में रीम उठा। मृति देखते ही यह मालूम होता है कि प्ररोहित कितना विचारमझ, सतर्क श्रीर पटु है। हर देश की मृतिकला श्रीर चित्रकला पर धर्म की छाप पड़ी है श्रीर मिस्री मृतियों से उस देश के प्राचीन वैभव तथा विजयोल्लास की कड़क मिली।

फ्रांसीसी मूर्तिकला के तो उत्कृष्ट नमूने यहाँ हैं ही। मूर्तिकला में श्रलंकरण-शैली का श्रपना श्रन्ठा स्थान है। फ्रांसीसी मूर्तिकार ज़्यां गूज़ों की 'सतीत्व तथा प्रकाश की देवी' श्रीर 'बारहसिंघे की प्रतिमा' इस शैजी की भन्यता के उत्कृष्ट नमूने हैं। विभिन्न युगों की मूर्तियों के रूप-विधान, वस्त्र-परिधान एवं श्रलंकार-विन्यास को देख कर ईसा के पूर्व से वर्तमान युग तक की सभ्यता की फलक पाने के बाद जो खुशी हुई, वह श्रवर्णनीय है।

वस्नाभूषणों, फर्नींचर, चीनी मिट्टी के बर्तन, कलायुक्त चित्रों से सुसिजित दीवारों के पर्दे (टेपेस्ट्रीज़) पर आज मेरी दृष्टि न रुकी। यूरीप के प्रतिनिधि चित्रकारों की कलाकृतियों को देखने की लालसा से जब मैं चित्रक्त में पहुँचा, तो रंगों की रुचिर गहराई में मेरा मन इब गया। मानव की विविध भावनाश्चों का सफल चित्रांकन देख कर जो स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त हुई, उसे शब्दों के डोरे में बाँध सकना श्रसम्भव है। बदलते रंगों और बदलते विचारों का चित्रों के द्वारा श्रध्ययन करते समय कला के विकास के नये रूप प्रकट होते जाते, श्रीर मैं कभी शिशु की निष्कपट मुसकान पर निद्धावर होता, तो कभी जीवन के मधुमय वसन्त को देख कर उस पर ठगा-सा रह जाता, फिर संचित प्यार की निधि लुटानेवाली प्रेमिका के लास-विलास में फँस जाता, तो कभी चिन्ता और विषाद की मुखर रेखाएँ मन पर कुहरे की धनी द्याया फैला देतों। श्रीर तभी मंगल हास-सी प्राकृतिक दृश्य की द्विव श्राँखों में भर जाती।

हतालवी, स्पेनिश, पलेमिश, डच, फ्रेंच, जर्मन श्रीर हंगलिश चित्र-शैली के नमूने तो यहाँ हैं ही, श्रमेरिकी चित्रकला का संग्रह भी इस म्यूजियम में है। डायरी के पृष्ठों में इस विशाल संग्रहालय के उत्कृष्ट वित्रों का श्रध्ययन कैसे कर पाऊँगा ? इस पर तो हिंदी में भी स्वतंत्र रूप से श्रच्छे ग्रंथ लिखने की श्रावश्यकता है श्रोर मूर्तिकला तथा चित्रकला के विशेषज्ञों को यह काम करना चाहिए। मैं तो केवल थोड़े से उन्हीं चित्रों का शब्द-चित्र प्रस्तुत कर सकूँगा, जो मुभ्ने बहुत प्रिय लगे।

विषयों के चुनाव, रंगों के विन्यास एवं रेखाओं के श्रद्भुत प्रकार से पनद्रहवीं सदी के सुप्रसिद्ध जनवादी इतालवी चित्रकार, मूर्तिकार, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतज्ञ श्रीर विचारक 'ल्यो-नार्दी-विंशी' ने चित्रकला में जिस टेकनीक को जन्म दिया, उसका दर्शन विश्व-विख्यात 'मोनोलिजा' की रहस्यमय मसकान में पा कर मेरा मन श्रानंद से भर गया। इस 'मसकान' को देख कर मैं विचारों की दुनिया में डूब गया। १४०२ में इस ग्रमर शिल्पी ने इस चित्र को शुरू किया था श्रोर चार वर्ष में यह तैयार हुन्ना। स्नालोक श्रीर छाया के हेरफेर से 'ल्यो-नार्दो-विंशी' ने इस चित्र में जो प्राण फूँक दिया है, उसका उदाहरण किसी अन्य शिल्पो को तुल्लिका आज तक प्रस्तुत न कर सकी। मुक्ते यह जान कर बड़ा क्लेश हुन्ना कि इस कजा-मंदिर में न्ना कर किसी शैतान ने सोलहवीं सदी के शुरू की इस अनुरी सांस्कृतिक देन को विकृत करने के लिए इस पर दाग लगा दिया था। परन्त यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि फ्रांसीसी शिल्पियों ने बड़ी कुशलता के साथ उस दाग को दर कर दिया है। इसी चित्रकार की दूसरी कृति 'सेंट जान' के मुख पर वही 'मोनोलिज़ा की मुसकान' तथा मुख पर समान गाम्भीर्य देख कर मैं इस मनोवैज्ञानिक उजभन में पढ़ गया कि श्राखिरकार वह कौन-सी ऐसी रहस्यमय मुसकान थी. जिसने चित्रकार की भावनात्रों को इतना गहरा बना दिया था। 'सेंट जान' का एक हाथ शून्य में उठा हुआ उंगली से अननत की और संकेत कर रहा है। सिर पर घने बालों की लहराती जटा श्रीर भावनाश्रों को व्यक्त करने वाली श्रांखों को देख कर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे इस महानू शिल्पी के श्राध्या-त्मिक विचारों का यह चित्र सजीव प्रतीक हो । शैली चित्र की भाषा होती है, श्रीर उसी के द्वारा चित्रकार की कल्पनाएँ व्यक्त होती हैं । 'ल्यो-नार्दो-विंशी' के चित्रों से उनके चिन्तनशील व्यक्तित्व श्रीर गृढ़ विचारों की स्पष्ट भलक मिलती है।

रेनेसां युग के इतालवी चित्रकार वातिशेली का 'रति-जन्म' श्रीर पवित्र तथा श्रपवित्र प्रेम की भावनाओं को प्रकट करने वाला 'टीशियन' का 'नग्न-नारी' का चित्र दो विभिन्न शैलियों को प्रकट करते हैं। 'रित-जन्म' में श्राकार पर नहीं, बिल्फ रेखाओं पर जोर दिया गया है और वक रेखाओं के द्वारा रित के लहराते बालों की शोभा प्रकट करने में चित्रकार को इतनी सफलता मिली है कि उन श्रालकों में सभी दर्शकों का मन उलम जाता है। टीशियन को 'नग्न-नारी' में संगीत के ताल श्रीर सुर के मधुर लय की भाँति श्राध्यात्मिक श्रीर भौतिक सौंदर्य का जो मधुर मेल है, उसने मुक्ते बहुत श्राकृष्ट किया।

सुप्रसिद्ध ह्तालवी शिल्पी रैफेल का चित्र 'सेंट जान के साथ कुमारी मिरयम श्रीर शिशु ईशु' भावाभिन्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। वेरोशियो नामक एक श्रन्य इतालवी चित्रकार का 'कुमारी मिरयम श्रीर बालक ईशु' चित्र भी मुभे बहुत पसन्द श्राया। रैफेल का 'सेंट जार्ज' शीर्षक चित्र गहरे विचारों श्रीर श्राध्यात्मिक कल्पनाश्रों का प्रतीक है। प्रातःकालीन शीतल वायु के भोंकों की स्निग्धता को व्यक्त करने वाले कान्तिमय वृत्तों श्रीर श्वेत घोड़े पर गुलाबी तथा लाल रंग के श्रालोक की वर्षा देख कर मन मुग्ध हो गया। इस चित्र में सर्पाकार देत्य को परास्त कर श्राध्यात्मिक साहस के प्रतीक सेंट जार्ज विजयोन्मुल भाव को देखते हो यह सपना साकार हो उठता है कि इस विश्व में कुरूपता, चिंता श्रीर श्रंघकार के लिए कोई स्थान नहीं है।

स्पेनिश चित्रों में गोया नामक चित्रकार का 'पंखा हाथ में लिये महिला' शोपंक चित्र सुघर वर्ण-विन्यास का चोत्रक है। फ्रांसीसी शिल्पी 'प्रीजों' का 'गुड़िया के साथ शिशु' नामक चित्र रंगों और रेखाओं में कविता की ऐसी अन्ठी कल्पना है, जिसे देखने के बाद फ्रांसीसी चित्रकारों की स्क्ष्मकृक्ष का कायल होना ही पड़ता है। रूमानी चित्रशैली के प्रतिनिधि चित्रकार 'दे कोज़' की 'बैठी हुई नम्न महिला' का चित्र जिस मांसल सोंदर्य को अभिन्यक्त करता है, वह युग-युग तक मूर्तिकारों और चित्रकारों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। शिल्पी ने इसे नारी-सोंदर्य के अध्ययन का एक विषय बना दिया है। मैंने शुरू में ही कहा था कि इस डायरी में सभी शैलियों के चित्रकारों के नाम गिनाने की अपेसा संस्तेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कला-संप्रहालय में अन्ठी कृतियाँ संगृहीत हैं।

'लुव' कला-मन्दिर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। एक समय था, जब इस संप्रहालय के भन्य-भवन में फ्रांत के निरंकुश और विलासी नरेश निवास करते थे, परन्तु यही श्रब यहाँ का राष्ट्रीय म्यूजियम है। चीदहर्वे लुई

## कला-मन्दिर लुव के चित्रकक्ष की मीठी भालक

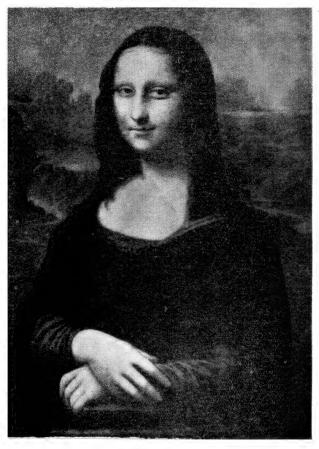

पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी के सुप्रसिद्ध जनवादी इतालवी चित्रकार ल्यो-नार्दों-विंशी का विश्वविख्यात चित्र 'मोनोलिजा' जिसमें ऋालोक ऋौर छाया के हेरफेर से कलाकार ने प्राग्ण फुँक दिये हैं। ३० मई की डायरी, पृ० २३६

## कलामन्दिर छव के चित्रकक्ष की मीठी भलक

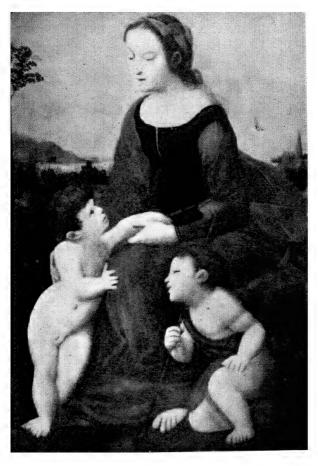

विश्वविख्यात इतालवी शिल्पी रैफेल का 'सेंट जान के साथ कुमारी मरियम श्रीर शिग्रु ईशु' नामक चित्र जो भावाभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। ३० मई की डायरी, पृ० २४०

ने जब वर्साई का महत्त बनवाया, तो राजपरिवार के सदस्य पेरिस के संघर्षमय जीवन से दूर उस नये प्रासाद में रहने लगे और यह महत्त कला-मन्दिर बन गया। जुव म्यूजियम की शानदार और भव्य इमारत को देख कर यह कहना ही पड़ता है कि इस कलातीर्थ के शरीर और आत्मा—दोनों ही छविमय हैं।

प्रथम फ्रांसिस ने इन कला-कृतियों के संग्रह का काम शुरू किया था ख्रोर उसके बाद भी यह क्रम जारी रहा। चौदहवें ख्रौर सोलहवें लुई के ख्रितिरक्त तृतीय नैपोलियन ने इस संग्रहालय के लिए यूरोप के कई भागों से विविध कलाकृतियों को जमा किया। क्रान्ति के पूर्व यह म्यूजियम केवल फ्रांसीसी नरेशों ख्रीर उनकी रानियों के मनोरंजन का साधन था, परन्तु १७६३ में इस संग्रहालय का द्वार जनता के लिए खुल गया। १८४८ से यह राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय पेरिस को खुला नगर घोषित कर के लजा से नत फ्रांसीसियों ने अपनी कलाकृतियों की रचा भले ही कर ली, किन्तु सम्यता एवं संस्कृति की जो अपूर्व थाती पेरिस के कला मंदिरों में संगृहीत है, उसकी रचा के लिए स्थायी शान्ति की खावश्यकता है। मगर मुभे यह देख कर दुःख हुद्या कि फ्रांस के वर्तमान शासक विनाश के पथ को खपनाये हुए हैं। परन्तु साथ ही मैंने यह भी खनुभव किया कि पेरिस की जनता शान्ति की रचा में सहयोग प्रदान कर के इन कलाकृतियों की ज़रूर रचा करेगी।

'लुव' से बाहर आते ही त्युलरीज़ महल और वाटिका की शोभा देखने लगा। इस वाटिका की क्यारियाँ फ्रांस के सुप्रसिद्ध बागवान ला-नोन्ने के दिमाग की उपज हैं।

'लुन' से कोंकोर्द तक बाग की क्यारियाँ चली गई हैं। हर क्यारी के मोद पर खड़ी भन्य मूर्तियाँ इस देश की कलानियता प्रकट करती हैं। ६२,४०० वर्ग मीटर में फैले इस स्थल की शोभा श्रमुठी है। इसी स्थान पर, जहाँ क्रान्ति के पूर्व पन्द्रहवें लुई की मूर्ति खड़ी थी, पेरिस की क्रुद्ध जनता ने खुलरीज़ के महल में गिरफ्तार सोलहवें लुई श्रीर उसकी रानी मेरी एन्तोइनेत को २१ जनवरी सन् १७६६ ई० को गिलोतिन पर चढ़ा दिया। नरेश के खून से गिलोतिन की सीढ़ियों पर चढ़ कर फ्रांसीसी क्रान्ति के नेता दान्तन ने क्रान्तिकारियों के समस्व भाषणा करते हुए योरप के दूसरे निरंकुश नरेशों को भी यह चेतावनी दी थी:—

"यूरोप के नरेशों को हम चुनौती देना चाहेंगे; हम एक राजा का सिरु

उनके आगे फॅकते हैं।"

उस समय इस स्थान का नाम 'क्रान्ति की भूमि' पढ़ गया, परन्तु बाद लुई फिलिप के शासन-काल में इसे पुनः 'प्लेस-द् ला-कोंकोद' के नाम से पुकारने लगे और आज तक यही नाम प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर, जहाँ एक समय निरंकुश पन्द्रहवें लुई की विशाल मूर्ति खड़ी थी और जिसे क्रान्ति के समय क्रुद्ध जनता ने नष्ट कर दिया था, वहीं श्रव पुरातन सम्यता के गढ़ मिस्र का वह स्तम्भ खड़ा है, जिसे 'किल्योपेत्रा की सुई' श्रथवा 'श्रोविलस्क' कहते हैं। यह पुराना स्तम्भ यूरोपीय सभ्यता के घोंसले पेरिस में गर्व से खड़ा श्राज भी पुकार-पुकार कर यह कह रहा है कि सभ्यता श्रीर संस्कृति किसी देश खिशेष की विशासत नहीं। राजभवन श्रव फ्रांस का राष्ट्रीय श्रमेंबली-भवन है। हमारे मार्ग-दर्शक ने यह ठीक ही कहा था कि "मुक्का तानने वालों का यह सदन है।" श्रीर जिस सदन में श्रवसर कुर्सियाँ चल जाती हैं, उसे यह नाम देना गलत नहीं है।

'किल्योपेन्ना की सुई' के पास ही कला के सजीव प्रतीक दो फौवारे हैं, जिनकी जलपियों को देखते समय हमारे श्रासपास रंगीन तितिलयाँ में डराने लगी थीं। इन फौवारों में वरुणदेव के छः श्रनुचरों श्रौर जल-देवियों की प्रतिमाश्रों के हाथ में मछिलयाँ, श्रीर उनके मुख के जलोच्छालन को देख कर मैं मुग्ध हो गया। इस प्रांगण के चारों श्रोर श्राठ ऊँचे चवूतरे हैं, जिन पर खड़ी विशाल मूर्तियाँ फांस के महान नगरों के मूर्तिमान स्वरूप को श्रीन्थफ करती हैं। शाम होते ही रोशनी हो जाने पर यह स्थान कुछ फ्रांसीसियों के कथनानुसार रित का विहार-स्थल प्रतीत होता है, परन्तु मुक्ते तो ऐसा लगा जैसे यह स्थान श्राज भी जनता के शोषकों को यह चेतावनी है रहा है कि श्रव वे मानवता का गजा नहीं घोंट सकते।

आज मैं घूम-घूम कर यहाँ के श्वधिकांश महत्त्वपूर्ण स्थानों की मीठी कज़क पाने के लिए इस प्रकार लालायित था कि विश्वाम का ध्यान न था।

में अब पुनः उस राजपथ पर पहुँच गया, जिसे शां जोली जो कहते हैं। कोलवर्त ने पहले-पहल १६६७ में इस राजपथ को तैयार करने की योजना प्रस्तुत की थी, और अब पुरातन तथा नवीन पेरिस को जोड़ने की यही कड़ी बन गया है। मार्ग के दोनों ओर पाँच-पाँच कतारों में पेड़ों की पंक्तियाँ और दो कतारों के बीच फूलों की क्यारियाँ। पाँचवीं कतार के बाद वह प्रशस्त-पथ, जिस पर एक साथ तीन-चार मोटर विपरीत दिशाओं से आ-जा सकती हैं।

शाम होते ही रंग-बिरंगी रोशनी से इस चेत्र का वातावरण और लुभावना हो जाता है। इसी राजमार्ग के दोनों ओर बड़े रेस्त्रॉं, सिनेमाघर और सजी-सजायी अच्छी-ग्रच्छी दुकानें हैं। शां ज़ेलीज़े नाट्यशाला की इमारत वर्तमान वास्तुकला का एक ग्रच्छा नम्ना है।

'शां ज़ेलोज़े' के श्रन्तिम छोर पर विजय-तोरण है। स्थापत्य-कला-मर्मज्ञ शालियन के मस्तिष्क की यह सूम है। यह तोरण ४६ मीटर ऊँचा ४४ मीटर चौड़ा है, जिसके भित्ति-चित्रों में नेपोलियन की सेना के प्रस्थान, विजय, प्रतिरोध श्रोर शान्ति को जिस सफलता के साथ मूर्तिकारों ने श्रभिव्यक्त किया है, उसे देख कर मैं श्रवाक् रह गया। इसके नीचे श्रज्ञात सैनिक का स्मारक है, जहाँ प्रतिदिन सार्यकाल स्थृति-दीप जलाये जाते हैं।

विजय-तोरण के पास से पेरिस के चुने हुए १२ स्थानों को जाने के मार्ग हैं श्रौर इस चौराहे पर खड़े होते हो पेरिस नगर के नक्शे की फलक मिल जाती है। विजय-तोरण देखने के बाद मैं नेपोलियन-स्मारक देखने गया, जहाँ पहुँचते ही उस निरंकुश नरेश के जीवन का चित्र स्ष्टुति-पटल पर खिंच श्राया, जिसने एक बार कहा था—"सत्ता मेरी उपपरनी है।" मगर यूरोप के बहुत बड़े भाग को पदाकान्त कर लेने के बाद भी मास्को की पराजय के बाद वाटरलू की लड़ाई ने उसे यूरोप का बन्दी बनाया श्रौर सेंट हेलीना द्वीप में साढ़े पाँच वर्ष तक नारकीय जीवन न्यतीत करने के बाद उसकी खुरयु हुई श्रौर मरने के बाद भी श्रंग्रेज़ गवर्नर ने उसकी बहुत बुरी कब बनवाई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विचारों तथा कल्पनाश्रों से भरा हुन्ना नेपोलियन एक साहसी योद्धा था, किन्तु श्रादशों का कोई मूल्य उसकी दृष्ट में न था। वैन्दोम स्तम्भ के पास नेपोलियन की बुढ़िया माँ के वे शब्द मुक्ते याद श्रा गये, जिन्हें उसने इस मुर्ति को देखने के बाद कहा था—

"सम्राट् एक बार पुनः पेरिस में श्रा गया है।" नेपोलियन का स्मारक बहुत ही कलात्मक एवं श्राकर्षक है।

मैंने उस फौजी स्कूज को भी देखा, जहाँ नेपोलियन ने शिचा पाई थी। यहीं द्वितीय महायुद्ध के समय फ्रांसीसी धौर जर्मन सैनिकों के बीच कुछ देर जम कर लड़ाई हुई थी घौर फोजी स्कूज की दीवारों पर गोलियों के दाग़ बदस्तूर कायम हैं, जो इस देश की नई पीढ़ी को हिटलरी जुल्मों की याद दिलायेंगे। पुराने महलों, गिरजावरों तथा धन्य कई महस्वपूर्ण स्थानों को देखते हुए मैं 'इफेज टावर' देखने पहुँचा। १८४ फुट ऊँचे इस्पात के बने इस टावर का निर्माण-कार्य २८ जनवरी १८८७ को आरम्भ हुन्ना था, श्रीर १८८६ में बन कर तैयार हो गया था। फ्रांसीसी बढ़े नाज से कहते हैं कि लोहे व इस्पात से बना यह ऊँचा टावर वर्तमान स्थापत्य-कला की एक महान देन है। १८६० की श्रन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का मुख्य श्राकर्षण यही टावर था। हमारे राष्ट्रियता महारमा गांधी भी प्रदर्शनी में विशेष रूप से इसी टावर को देखने पेरिस गये थे। टॉल्सरॉय ने इसे "मनुष्य की मूर्वता का चिह्न" कहा है। मैंने उसी 'मूर्वता के चिह्न' के सामने खड़े हो कर जब उसे ठीक से देखा, तो गांधी जी के इस उद्गार को श्रचरशः स्वीकार करना पड़ा कि "इफेल टावर में सौंदर्य का नाम भी नहीं है।" सचमुच इसे देखने के बाद मैं भी यह पूछने के लिए विवश हूं कि सौंदर्य श्रोर कलाप्रिय पेरिस में इस कुरूप टावर का निर्माण क्यों हुश्रा ?

पेरिस में या कर श्रंतरराष्ट्रीय महस्त्र के स्थान 'पैते-द-शाइयो' को भजा मैं कैसे न देखता ? यहीं संयुक्त राष्ट्र जनरता असेंबज्ञी का पेरिस-श्रधिवेशन हुआ था। इसी भन्य-भवन में संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के आदर्श की रचा की चर्चा हो चुकी है, परन्तु फ्रांस के शासक उसी घोषणापत्र के विरुद्ध आचरण करने में नहीं शरमाते। कितना बड़ा प्रपंच आज की राजनीति में हैं!

मैडलिन के श्राकर्षक मन्दिर (गिरजाघर) के पास पहुँचने पर मुभे एक श्रोर कष्टदायक श्रनुभव हुआ। ज्यों ही मैं इस पवित्र मन्दिर के द्वार पर पहुँचा, एक फ्रांसीसी ने चुपके से मेरे पास श्रा कर नंगी खियों के चित्र दिखाये श्रोर उन्हें खरीद लेने का श्राग्रह करने लगा। गिरजाघर के सामने यह कुल्सित न्यापार! मुभे यह बात बहुत बुरी लगी, श्रोर जब डाँट कर में उसे भगाने लगा, तो टूटो-फूटी श्रंग्रेजी में उसने कहा—'पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है महाशय!" इसके बाद वह दूसरे पर्यटकों के पास बढ़ गया श्रोर में यूनानी मन्दिरों की शैली पर बने पेरिस के इस पुरातन गिरजाघर को देखने में तल्जीन हो गया। पन्द्रहवें लुई के राज्याश्रय में पलने वाले स्थापत्य-कला-विशारदों ने यूनानी शैली में इस गिरजाघर को बनाने का सफल प्रयास किया था। सादगी के साथ कला का प्रतीक यह मन्दिर मुभे घहुत ही श्रच्छा लगा। बाइबिल के कथानकों के श्राधार पर बनी मूर्तियों व भित्ति-चित्रों से यह मंदिर श्रलंकृत है।

त्राज ही वर्साई के ऐतिहासिक महल को भी देखने का निर्णय किया। त्रीर बस पर सवार हो जब वहाँ पहुँचा, तो 'बोबन' नरेशों के विलासमय जीवन की सन्नी भलक मुभे मिली। यही बह महल है, जहाँ १८७१ ई० के जनवरी मास में सोलहवें लुई के सुन्दर दीवानखाने में संयुक्त जर्मनी की घोषणा हुई थी श्रौर प्रशिया का नरेश कैंसर के नाम से सम्राट् बना था श्रौर इसी महल के दीवानखाने में प्रथम महायुद्ध के बाद 'वर्साई की सन्धि' हुई थी, जिसके फलस्वरूप उस राजवंश के शासन का श्रंत हुआ।

पेरिस से दर इस केलि-सदन का निर्माण चौदहवें लई ने उस समय करवाया था, जब फ्रांस की जनता भूखों मर रही थी श्रीर पैरिस में लोग रोटियों के लिए तड़प रहे थे। 'बोबर्न' नरेशों की विलासिता इस सीमा तक पहुँच गई थी कि वे ऐयाशी के लिए नये-नये कर लगा कर सामन्तों श्रीर श्रमीरों की सहायता से भूखी जनता को चूस रहे थे। इस राजमहत्त के भीतर प्रविष्ट होते ही ग्राँखों को चकाचौंध कर देने वाली विलास की सामग्री देख कर मुक्ते ऐसा लगा, जैते इसमें जनता के खून के धड़ने लगे हों। महल के विभिन्न कमरों में कजापूर्ण टेपेस्टीज़ (चित्रांकित दीवारों के पर्दों), मर्तियों, ताःकाजिक फ्रांस के बड़े-बड़े शिल्पियों के सुन्दर चिन्नों ग्रादि को देख कर यह भी स्वीकार करना पड़ा कि विलासिता के साथ बोबर्न नरेशों में कलावियता भी थी। इस प्रासाद का सर्वोत्कृष्ट हाल-'दि-हाल-ग्राफ मिरर'-है, जो रेनेसां शैली के श्चलंकृत स्वरूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। छतों के चित्रांकन को देख कर मुगलकालीन महलों के भित्ति-चित्रों की याद श्रा गई । इसी शानदार हाल में वह कमरा है, जहाँ २८ जून, १९५९ को 'शान्ति-सन्धि' पर फ्रांस की ग्रोर से पराजित जर्मनी को श्रधिक से श्रधिक श्रपमानित करने की इच्छा से क्लेमेंशो. श्रमेरिका की श्रोर से प्रेसिडेंट विल्सन, ब्रिटेन की श्रोर से लायड जार्ज तथा इटली की श्रोर से श्रारलैंडो ने हस्तात्तर किये थे। जर्मनी की श्रोर से तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री मलर ने भी श्रनिच्छापूर्वंक वर्लाई के सन्धि-पत्र पर हस्ताचर किया था। मैंने उस छोटी मेज़ को भी देखा, जिस पर वर्साई सन्धि-पत्र पर हस्ताचर हए थे। उस सन्धि की शर्तों की चर्चा में इस डायरी में क्या करूँ, मगर फिलिए, स्नोडन जैसे तथाकथित समाजवादी राजनीतिज्ञों ने भी. जो प्रथम महायुद्ध के बाद की ब्रिटिश लेबर पार्टी की श्राधारभत नीतियों के खिलाफ मेकडोनल्ड के साथ टोरियों को ख़श करने में लगे हुए थे, इसके बारे में लिखा है कि "यह सन्धि लुटेरों, साम्राज्यवादियों भ्रोर सैन्यवादियों को सन्तुष्ट कर देगी । मगर जो यह आशा कर रहे थे कि युद्ध समाप्त होने पर शान्ति कायम होगी. उनकी श्राशाश्चों पर इसने तुषारपात कर दिया। यह शान्ति की सन्धि नहीं है, बल्कि दूसरे युद्ध की घोषणा है।" हुआ भी यही।
चौदहवें लुई के शयन-कल को देख कर यह प्रकट हो गया कि वह
भूखी प्रजा के धन को अपने आराम व विलास के लिए बड़ी बेरहमी से
उड़ाता था। सुअलंकृत पलंगों, आदमकद शीशों, पुरानी टाइमपींस, जिसके
चारों श्रोर सोने का पानी चढ़ा हुआ, दीवारों पर चित्रों से सुसज्जित पदों,
सुन्दर मधुरात्र तथा चित्रों और मूर्तियों से सजा-सजाया कमरा सामन्ती
ऐरवर्य का प्रतीक है। इस राजप्रासाद का हर कमरा 'बोबन' नरेशों के वैभव
का ज्वलन्त उदाहरण है।

महल से बाहर निकल कर उससे लगे बाग श्रीर सुन्दर पार्क को देखा, जो श्रांद न्ला-नोन्ने की कलात्मक सूभ-वूभ का परिचायक है। महल श्रीर बाग के नीचे विस्तृत प्रांगण में रुचिर फौवारे हैं, जो फ्रांस की नदियों के प्रतीक माने जाते हैं। इसी बाग में चौदहवें लुई की रानी श्रंगृरी श्राप्तव के नशे में केलि-क्रोड़ा किया करती थी।

हमारे साथ श्रमेरिकी पर्यटकों का एक पूरा दल वसीई का राजमइल देखने श्राया था। वहीं पुर्तगाल की राजधानी लिस्वन की एक युवती से मेंट हो गई। बातचीत शुरू होने पर उसने कहा—"श्रापके देश के लोग पुर्तगालियों को घृणा की दृष्टि से देखते होंगे ?" मैंने कहा—"भारतवासी पुर्तगाल के प्रतिक्रियावादी शासकों को श्रवश्य घृणा की दृष्टि से देखते हैं, परंतु वहाँ की श्राम जनता से हमें क्यों घृणा होगी।" यह सुन कर वह खुद कहने लगी—"हमारी सरकार भारत-स्थित पुर्तगाली बस्तियों को श्रपने प्रभुत्व में रखने के प्रलोभन से एशिया के एक महान् देश को श्रपना शत्रु बना रही है।" मैंने सोचा एक सलाजार है, जो युग-धर्म के विरुद्ध गोवा, डामन श्रोर ख्यू को श्रपने श्रधिकार में रखने की घोषणाएँ किया करता है शौर उसी देश की यह एक साधारण युवती है, जो उसके हस कार्य को घृणित समभती हैं। बेनीपुरीजी मुमसे कहने लगे कि "यह युवती मुम्मे कोई जासूस मालूम पड़ती हैं।" मगर मुम्मे तो वह एक निष्कपट युवती प्रतीत हुई, जिसने बाद शानित के श्राराधक गांधी के प्रति भावुकतापूर्ण शब्दों में श्रद्धा प्रकट की।

महत्त के प्रांगण से बाहर था कर जब सड़क के किनारे एक रेखाँ में बैटा मैं काफी पी रहा था, तो याद थाया कि यही वह मार्ग है, जिससे हो इर 'मानव श्रधिकारों की घोषणा' के विरोधी सोजहवें लुई और उसकी रानी एन्तोइनेत (उस समय पेरिस के बोग एन्तोइनेत को मैदम देफिसित — झमाव की देवी — कहते थे) को गिरफ्तार करके पेरिस के क्रान्तिकारी जोगों ने उन्हें जुलूस के साथ त्युलरीज़ के राजमहल में ले जा कर कैंद कर दिया था। वर्साई के राजमहल पर जनता के हमले की स्मृति निश्चय ही बद्दी स्फूर्ति-दायक है।

क्रान्तिकारी पथ के वर्साई से पेरिस लौट कर मैं सीधे श्रपने होटल गया श्रीर शाम को जब पुनः घूमने निकला, तो देखा कि श्राम चुनाव का प्रचार-कार्य हर मोड पर तेज़ी से हो रहा है। १७ जून से चौथे लोकतंत्र का श्राम चुनाव-श्ररू होने वाला था. इसलिए श्रव चुनाव-प्रचार में गर्मी श्रा गई थी। हर प्रतिक्रियावादी चेन्न से धन प्राप्त करने वाली द गाल की पार्टी ने बड़े-बड़े पोस्टर लगा रखे थे। श्रभी कुछ पार्टियों के पोस्टर तैयार नहीं हो पाये थे। फ्रांसीसी भाषा न जानने के कारण हर दल के लोगों से मिल कर उनके संबंध में कुछ जानने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। वे मुम्म से बात करना चाहते थे. किन्त अंग्रेजी बोल कर मैं उनको निराश कर देता था। मगर अंग्रेजी बोलनेवाले जब मिल जाते. तो उनसे जी भर का सब बातें पूछता श्रीर वे बडी दिलचस्पी के साथ मुक्ते सब कुछ बताते। एक श्रधेड फ्रांसोसी ने द गाल पार्टी के बारे में बातचीत चलते ही कहा-"जिस व्यक्ति के साथ दूसरे महायुद्ध के पूर्व के सभी फासिस्ट हों. जिसकी प्रतिकियाबादियों से पूरी सांठगांठ हो श्रीर लड़ाई के समय प्रतिरोधात्मक युद्ध में दिना भाग लिये ही कुछ राष्ट्रों की कृता से जो फ्रांस के छापामार युद्ध का नेता कहा जाने लगा हो, उसे गलित मनोवृति के मतदाता ही वोट दे सकते हैं।" इसके बाद उसने कहा—"मगर श्रफसोस यही है कि कई खेमें गड़ गये हैं. प्रगतिशीज जमातों में एका नहीं हैं। प्रति-क्रियावादियों का संयुक्त मोर्चा श्राम जुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए होगा । श्रीर फ्रांस पर पुनः जनता के शत्रु शासन करेंगे ।" वह श्रधेड़ व्यक्ति एक प्रध्यापक था और १६३४ के 'पीपुल्स फंट' का समर्थक । कम्युनिस्ट. सोशित्तस्य तथा एम० श्रार० पी० पार्टी के कार्यकर्ताश्चों को मैंने खुनाव-प्रवाह में उत पापा ।

फ्रांस में कम्युनिस्ट पार्टी सब से बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस देश का हर तीसरा नागरिक या तो कम्युनिस्ट है श्रथवा कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक। हर बड़े चौराहे पर कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता फ्रांसीसी नागरिकों से बातचीत कर के उन्हें श्रपना कार्यक्रम समक्ता रहे थे श्रीर इस प्रकार वे श्रधिक से श्रधिक मत- दतात्रों के साथ निकटतम सम्पर्क स्थापित करने में संबग्न थे।

पेरिस की खियों का बहुत बड़ा भाग वर्तमान शासकों की कुड्यवस्था से तुभित है। टैक्सों के बोभ से जनता की कमर टूट रही है, परन्तु फ्रांस के शासक कुड़ की तैयारी में श्रिषक से श्रिषक खर्च करने की नीति श्रपना कर मुद्रा-स्फीति का रोग तेजी से फैलाते जा रहे हैं। एक महिला ने मुभसे श्रावेश के स्वर में कहा—"उन शैतानों को महिलाएँ वोट नहीं दे सकतीं, जिनकी गलत श्रर्थ-नीति के कारण खाने की चीज़ों की कीमतें श्रासमान पर पहुँच गई हैं। हम श्राज पर्याप्त मांस नहीं खरीद सकतीं, क्योंकि वह महँगा है श्रीर मूल्य चुकाने के लिए हमारे पास फेंक नहीं हैं।" सोशलिस्टों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की श्रोर से यह कहा जाता था कि वे हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की श्राक्रामक नीति को प्रोत्साहन दे रहे हैं श्रोर सोशलिस्ट इस श्रारोप का उत्तर नहीं दे पाते थे, क्योंकि फ्रांसीसी मंत्रिमंडल में उनके साथी हिन्द-चीन सम्बन्धी नीति के पोषक हैं। दुर्भाग्य से फ्रांस की वर्तमान सोशलिस्ट पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है, जो हर कीमत पर श्रमेरिकी सहायता चाहते हैं श्रोर श्रपने कार्यों से फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं।

फ्रांसीसी मुद्रा की कीमत इतनी गिर गई है कि च्राज १०० फ्रांसीसी फ्रेंक का मृत्य केवल एक रुप्या है, जब कि एक रिग्स फ्रेंक की कीमत एक रुप्ये से कुछ च्रधिक है। और इसी मुद्रा-स्फीति के कारण जब मैं किसी रेस्त्रॉं में खा कर बिल खुकाता हूँ, तो कभी-कभी एक वक्त के भोजन के लिए एक हज़ार फ्रेंक तक दे देने पड़ते हैं। साधारणतः कुछ जलपानगृहों में ४० या १०० क्रेंक बख्शीश में दे देने पर भी च्रपने जिए मधुर वातावरण नहीं पैदा किया जा सकता। च्रौर कई हज़ार फ्रेंक खर्च कर लेने के बाद जब मैं यह सोचता हूँ कि च्रपने देश में एक श्रमजीवी पत्रकार को कभी एक साथ हज़ारों स्पये के दर्शन नहीं होते, तो यह भी एक दिलचस्प च्रनुभव मालूम होता है। मगर यह च्रनुभव फ्रांस की जनता के लिए बड़ा महँगा है।

चुनाव-प्रचार की मलक पा लेने के बाद में पेरिस के उस चेत्र में पहुँचा, जहाँ बड़ी-बड़ी श्राकर्पक दुकानें हैं श्रोर सुप्रसिद्ध 'श्रोपेरा भवन' के कारण ही जिस की प्रसिद्धि में चार चाँद लग गये हैं। यही 'श्रोपेरा' फ्रांस की राष्ट्रीय संगीत-परिषद् हैं। दुनिया के हर भाग के साधन-सम्पन्न पर्यटक यहाँ संगीत श्रोर नृत्य का श्रानंद प्राप्त करने जमा होते हैं। 'श्रोपेरा' भवन स्थापत्य-कला का उत्कृष्ट नमूना है। नाटक, गीत, संगीत, काव्य श्रोर नृत्य के भावों का मूर्त रूप देख कर कौन दर्शक मुग्ध न होगा ? इस भवन का पूरा वातावरण इतना कलात्मक है कि इसका जादू श्राँखों में छा जाता है, श्रौर रमणी के मधुर कंठ से हदय-मूर्च्छना के ढरते ही ऐसा प्रतीत होता है कि वेग्रु-वनों की स्वर-जहरी का रसास्त्रादन कर रहे हों। पेरिस ! सचमुच तुम्हारे रूप में बड़ा रस है ! बड़ा श्राकर्पण है !!

रात के नो बजे में बेनीपुरी जी के श्रतिरिक्त श्रमेरिका श्रास्ट्रे तिया श्रोर न्यू जीलेंड श्रादि देशों के कुछ सैजानियों के साथ पेरिस के उस रंगीन जीवन को देखते निकल पड़ा, जिसे देख कर भी बहुत से पर्यटक वहाँ का वृत्तांत लिखने का साहस नहीं करते, परन्तु मेरी विदेश-यात्रा की स्सुति-रेखाएँ जीवन की वास्तविकता को श्रमिन्यक्त करेंगी श्रोर यही मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि सत्य का गला घोंटना मैं सामाजिक श्रपराध मानता हूँ।

दिन की अपेचा रात में पेरिस की खूबस्रती बद जाती है। वातावरण में नशा छा जाता है। आज सर्वप्रथम हम पेरिस की उस मिस्जद में पहुँचे, जिसका उद्घाटन मोरक्को के सुल्तान यूसुफ ने १६२६ में किया था। इस मिस्जद में मोरक्को के मुस्लिम भाइयों से मिल कर खुक्ते बड़ी खुशी हुई, परंतु उनकी निस्तेज आँखें यह बता रही थीं कि वे शोपण और गुलामी के कारण कितनी मार्मिक-स्थित में हैं। दूर उनके देश में विद्रोह की लपटें उठनेवाली हैं और ये बेचारे यहाँ फांसीसी साम्राज्यवादियों के काले कारनामों पर परदा डालने के लिए रखे गये हैं। मिस्जद के मुन्नों के शरीर पर ज़रूर मुक्ते अच्छे कपड़े देल पड़े, मगर और मुसलमानों के वस्नों ने उनकी गरीबी प्रकट कर दी। फांसीसी और अरबी भाषा की गैरजानकारी के कारण इनसे हमारी बातचीत न हो सकी, किंतु 'खुशआमदीद' शब्द के द्वारा हमारे प्रति इन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। यहीं हमने कॉफी पी और इन मुस्लिम भाइयों से विदा ले कर हम नैश-विहार के स्थालों को देखने 'मोंमात्र' पहुँचे।

'मोंमात्र' च्रेत्र पुराने समय से शिल्पियों का प्रिय स्थान रहा है। कुछ लोग इस भाग को 'स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करनेवाले कलाकारों का लोकतंत्र' कहते हैं श्रीर सम्भवतः इसका कारण यह है कि कलाकार 'मॉडेल' की तलाश में श्रॅंगूरी शराब ढाले यहाँ मस्ती से प्रायः रात भर विचरण किया करते हैं। परंतु मैं इसे 'कामुकों का लोकतंत्र' कहना श्रधिक उपयुक्त समम्तता हूँ। रात में नौ बजे के बाद यहाँ की जिंदगी शुरू होती है श्रीर भोर तक यहाँ के रंगीन वातावरण की शोखी बनी रहती है। पेरिस के ग्राधकांश राम्निकां का जीता-जागता चित्र है —सिगरेट का धुग्राँ, रमगी का ग्रंग-प्रदर्शन, प्रगाद ग्रालिंगन, चुम्बन तथा सुरापान का श्रद्धट दौर ।

मोंमात्र के रात्रि-क्लबों में मैंने उन पर्यटकों की संख्या श्रधिक देखी, जिनका पत्चिय कवि 'श्रंचल' के शब्दों में इस प्रकार हैं —

> "जिनकी श्राँखों में मदिरा, नस-नस में कामुकता उद्दाम , बर्बर पशुता से लथपथ जो पी जाते नारी का जाम।"

श्रीर मदिरा के नशे में नम्न शरीर उछाल-उछाल कर दर्शकों को श्राकृष्ट करने वाली उन श्रप्सराश्रों के सम्बन्ध में यही कह देना पर्याप्त है—

> "जिनकी छाती के गड्ढों पर टीप वासना के जलते, जिनके नील कपोलों पर मतवाले प्राहक मुख मलते।"

इन 'मतवाले प्राहकों से भरे' रात्रि-कलवों को छोड़ कर हम यहाँ के कुछ ग्रन्छे नैश-विहार के स्थानों को देखने गये । मुझे इन रात्रि-कलवों में यह देख कर ग्राश्चर्य श्रवश्य हुन्ना कि पुरुषों के साथ ख्रियाँ भी पर्याप्त संख्या में नम-नारियों का नृत्य देखने जमा होती हैं।

कुछ नैश-विहार के स्थानों में पेश्सि वालों की कलाप्रियता भी प्रकट होती हैं । नृत्यों के श्रलग-श्रलग नाम भी दिये गये हैं, जिनकी चर्चा मैं इस डायरी में श्रप्रासंगिक समस्ता हूँ । रंगमंच से सटी मेज़ों की कतारें, बर्फ भरी बाल्टियों में शेम्पेन की बोतलें श्रोर 'पिये जा, पिये जा' की ध्वनि से परिपूरित वातावरण ! कभी-कभी रङ्गमञ्च से नीचे उतर कर जब कोई नर्तकी किसी दर्शक को चूम जाती, तो तालियाँ बज उटतीं, श्रीर जब वह दर्शक रूमाल हिला-हिला कर पुनः उसे बुलाता, तो फिर श्राँगड़ाई के साथ नीचे उतर कर वह चुम्बन का उपहार दे जाती।

किसी-किसी राम्न-क्लब में हमारे साथ के पर्यटकों में भी कुछ युवक-युवितयों को इतनी प्रेरणा मिलती, कि वे भी नाचने लगते धौर हमें भी खींच-खींच कर उस नृत्य में भाग लेने को विवश करते।

इन रात्रि क्रबों की परिभाषा कामुक संगीत श्रीर नृत्य तथा वासना — इन तीन शब्दों में निहित है।

परन्तु साहित्यकारों श्रीर कलाकारों के त्रिय स्थान 'लेटिन क्वार्टर' के रात्रि-क्रबों में रुचिरता है। इस भाग के एक छोटे से रात्रि-क्रब में जब शेफान ( एक विशेष प्रकार का मीना फ्रांसीसी रेशम ) का श्रावारण धीरे-धीरे इटा कर

नृत्य में संतप्त रमणी का सुघर गात सौंदर्य-किरणों के फिलिफिल प्रकाश-सा खिलिखिला उठा, तो उसके 'खुले मसणा भुजमूलों' से वह 'आमंत्रणा' मिला कि कई दर्शकों में बेकली पैदा हो गई। परन्तु श्रव इन रात्रि-क्लवों में भी अमेरिकियों की निर्लंग्ज छीना-अपटी देख कर पेरिसवालों के मन में बड़ी कुड़न पैदा होती है। 'शां ज़ेलीज़ें' के 'लीडों' क्लब में डालर से नारी-सींदर्य के खरीदारों का जमघट लगा रहता है।

पेरिस का यह रूप मुक्ते अच्छा नहीं लगा। नारी के जीवन को द्रव्य के लोभ में विकृत बना देने का यह घृष्णित व्यापार क्रान्तिकारी पेरिस के लिए सचमुच बड़ी शर्म की बात है!

पेरिस ! तुमने ईरान, स्पेन, मिल और अपने ही देश के दिल्ली भाग की हज़ारों सुन्दियों को इन रात्रिक्ष में जमा करके जो किश्शमा खड़ा कर रखा है, वह तुम्हारे गर्वोक्षत मस्तक पर कलंक का टीका है। इतिहास में प्रथम बार मानव-अधिकार की घोषणाएँ करने का श्रेय तुम्हें है, किन्तु इन नारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह क्या तुम्हारे लिए लग्जा की बात नहीं है ? देखो ! क्रान्तिकारी चीन ने पलक मारते इस सामाजिक कोड़ को दूर कर दिया और शंघाई से यह पृण्वित व्यापार मिट गया। अब तुम्हें भी इस कलंक को मिटाना है। पेरिस ! तुम यह क्यों भूल रहे हो कि जन-रुचि को विकृत बनाने से प्यास नहीं बुमती।

## ३१ मई

- (१) क्रान्ति का स्मारक
- (२) नोत्रेदाम का भव्य-मन्दिर
- (३) 'हसीन चाँद में धब्बे'
- (४) 'लहरों के ऋाशाजनक गीत'

ष्ठाज जब सर्वप्रथम वैस्तील के स्मारक को देखने में पहुँचा, तो वहाँ जाते ही फ्रांसोसी राज्य-क्रान्ति की वे घटनाएँ याद थ्रा गईं, जिनसे फ्रांस ही क्या यूरोप के दूसरे देशों के निरंकुश नरेश भी काँप उठे थे। सोजहवें जुई के राज्य में जनता भुखमरी की शिकार हो रही थी थ्रौर उसके गवर्नर भूखे व श्रधनंगे लोगों से यह कहा करते थे—"घास उग थ्राई है, खेतों में जा कर उसे चरो।" इस श्रसहनीय स्थिति से ज़ुभित हो कर फीज भी नरेश के विरुद्ध हो गईं श्रौर ऐतिहासिक १४ जुलाई १७८६ को पेरिस की क्रुद्ध जनता ने वैस्तील किले के सैनिकों की सहायता से सामन्ती जेल में बन्द केंदियों को मुक्त कर दिया थ्रौर गढ़ की पृत्यित दीवार ध्वस्त हो गईं। इसीलिए चोदहवीं जुलाई का दिन फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व बन गया। श्रव उस जेलखाने का कोई भाग शेष नहीं है, केवल वहाँ क्रान्ति का स्मारक बना है, जिसके सम्मुख जा कर मैंने सादर श्रपना शीश भुका दिया। यहाँ पहुँचते ही ऐसा मालूम देता है, जैसे सदैव 'मार्साई का गीत' (राष्ट्रीय-गीत) गूँजा करता है, जो क्रान्ति के समय गूँजा करता था।

इस स्फूर्तिदायक स्थान को देखने के बाद मैंने नोन्नेदाम के विश्व-विख्यात गिरजाघर को देखा। गोथिक शैली के इस भन्य भवन को देख कर मैं चिकत रह गया। जिस प्रकार अपने देश के खजुराहो के कटहरियानाथ महादेव के मन्दिर, अवनेश्वर के मन्दिर अथवा बारहवीं सदी के होयसलेश्वर (मैसूर) को देख कर प्राचीन भारत की प्रस्तर-कला के सम्मुख विदेशी भी सिर मुका देते हैं, उसी प्रकार आज मैं गोथिक शैली के इस भन्य मन्दिर को देख कर विमुग्ध हो गया। यह मन्दिर बाहर से जितना खुबसूरत है, उससे अधिक

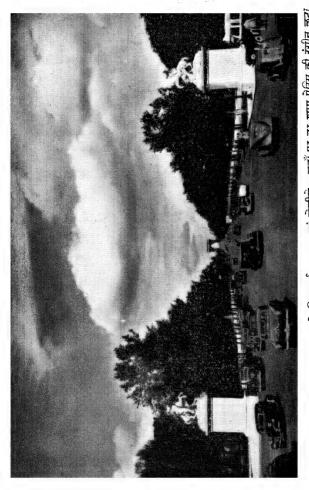

पेरिस ही नहीं बल्कि विश्व का एक सब से चिताकर्षक पथ—शां जेलीजे—जहाँ पर हर शाम पेरिस की रंगीन छटा पर्यटकों के मन को मुग्ध कर लेती हैं।



स्थापत्यकलानमर्मन्न शालियन के मस्तिष्क की मूफ्त—विजयतोरएा, जो शां जेलीजे के अन्तिम खोर पर है। दायें भाग में इफेल टावर का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है। इसी टावर को टाल्स्टाय ने 'मनुष्य की मूर्खता का चिह्न' कहा था। ३० मई की डायरी, पु० र४३४४

इसकी म्रात्मा कान्तिमयी है। भीतर प्रविष्ट होते ही भित्ति-चित्रों पर जो म्राँखें गड़ती हैं, तो हटाये नहीं हटतीं। गांधी जी इस मन्दिर को देख कर इसकी निर्माण-कला पर चिकत हो गये थे।

इस मन्दिर के कोषागार को देख कर रोमनों के श्रत्याचारों की कहानियाँ याद श्रा जाती हैं। ईसा के सिर पर काँटों का जो ताज रखा गया था, उसके कुछ दकड़े यहाँ देखने को मिले, श्रीर एक कील भी मैंने देखी, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि महाप्राण ईसा को सूली पर चड़ा कर उनके शरीर में जो लोहे की कीलें ठोंकी गई थीं, उन्हीं में से यह भी एक है। इसी कोषागार में प्रथम नेपोलियन की वह पोशाक भी देखने को मिली, जिसे राज्याभिषेक के समय उसने धारण किया था। यहाँ बहुत सी पुरानी, धार्मिक श्रीर ऐतिहासिक वस्तुएँ सुरचित हैं। धर्म श्रीर राजतंत्र के बीच जो सम्बन्ध रहा है, उसका प्रतिनिधित्व यह चर्च करता है, क्योंकि यह न होता, तो इस मन्दिर में फ्रांस के २८ नरेशों की मुर्तियाँ क्यों दिखाई देतीं ? जब मैं इस मन्दिर के ऊपरी भाग में पहुँचा, तो वहाँ से पेरिस नगर की श्रपूर्व छटा देख पड़ी। ११६३ में इस मन्दिर के निर्माण का काम शुरू हुआ था श्रीर दो सौ वर्षों में पूरा हम्मा। यह गिरजावर विश्व के सात माश्रवीं में एक है। श्रीर धर्म में श्रास्था रखने वालों श्रथवा न रखने वालों-दोनों को हो इस मन्दिर की भन्यता श्राकृष्ट करती रही है। मैं इस मन्दिर की छवि को कभी नहीं भूजा सकता। परन्तु यह देख कर कितना नजेश हुआ कि इस मन्दिर के पास भी नंगी श्रीरतों के चित्रों के श्रलबम बेचनेवाले पर्यटकों का पीछा करते हैं।

मूर्तियों श्रीर फीवारों को श्रपनी गोद में छिपाये पेरिस के बीचोबीच लुक्ज़मबूर बाग श्रपने पुष्पों की सरस हँसी से पर्यटकों का स्वागत करता है। वहाँ के प्रमोदपूर्ण वातावरण ने मुभे उल्लास का उपहार प्रदान किया। मैंने यहाँ देखा कि एकान्त में कहीं सोरबीन विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएँ श्रप्ययन में रत हैं, तो कहीं श्रनुरागमयी युवती कुआ में श्रपने प्रेमी के साथ पुष्पों की कथा सुनते-सुनते सुभवुभ खो कर श्रालिंगन-पाश में बँध जाती है, श्रीर कहीं साहित्यकार एवं कलाकार श्रपनी कृतियों के लिए रेगा प्राप्त करते हैं।

जुक्ज़मबूर-बाग में घूमते समय आज मुक्ते 'पैजे-द-शाइयो' के सामने 'शा-द-मार', के बागों की निशाकाजीन रंगीन छटा याद आ गई। कज रात आसमान में चाँद खिजखिजा रहा था और उस बाग में 'कविता की प्रतिमाएँ'

इधर-उधर डोल रही थीं। वहीं एक श्रनिंद्य स्पेनिश सुन्दर्ग को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कवि 'प्रसाद' की कल्पना मूर्तरूप में मेरे सामने खड़ी हो:—

> नील - परिधान - बीच सुकुमार , खुल रहा सृदुल श्रधखुला श्रंग ; खिला हो ज्यों बिजली का फूल , मेघ - वन - बीच गुलाबी रंग।

में महान् पेरिस के किन-किन चित्रों का वर्णन डायरी के पृष्टों में करूँ ! इस नगर की रंगशालाएँ, भव्य ऐतिहासिक इमारतें, संग्रहालय, शिलासदन एवं स्मारक—सभी ने तो मुसे श्राकृष्ट किया। मगर जिस पेरिस को हम हसीन चाँद कह सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे-धव्ये लग गये हैं, जिन्हें में कैसे मुला पाउँगा? लुक्ज़मबूर-वाग में श्रंभेज़ी जानने वाले कुछ फ्रांसीसी छात्रों ने बड़े क्लेश के साथ मुसे यह बताया कि "फ्रांस के वर्तमान शासक श्रमेरिका के गुलाम हो गये हैं।" इस कथन के प्रमाण में उन्होंने कहा— "फ्रांस के दिल्ए-पिरचमी श्रतलांतक-तट के बंदरगाह वोरद् श्रोर ला-रोशले पर सच्चे श्रथों में श्रमेरिकी सरकार का श्राधिपत्य है।" उन्होंने मुसे यह भी बताया कि हथियारों से भरे श्रमेरिकी जहाज इन बन्दरगाहों में पहुँचते हैं श्रोर कुछ हथियार यहाँ रख कर शेष ट्रेन द्वारा पिरचमी जर्मनी मेज दिये जाते हैं। फ्रांस की प्रगतिशील जनता निस्सन्देह इस स्थित से बहुत श्रसंतुष्ट है।

इस यात्रा में मुक्ते यह भी श्रनुभव हुशा कि प्रत्यत्त श्रथवा श्रप्रत्यत्त करों के बोक से यहाँ की साधारण जनता बहुत परेशान है। श्रथशास्त्र के एक श्रथ्यापक ने मुक्ते बताया कि पिछले साल ६४ फ्रेंक के एक पैकेट सिगरेट पर सरकार ४० फ्रेंक कर ले लेतो थी श्रीर श्राज स्थित उससे बदतर है। यहाँ सरकार श्रायः बदलती ही रहती हैं। परन्तु श्रमेरिकी सहायता के द्वारा श्रीशोगिक ट्रस्टों श्रीर बेंकों के मालिकों का प्रभाव इस प्रकार व्यास है कि पिछले तीनचार साल से जो भी सरकार श्रा रही है, वह जनता के लिए नहीं, बल्कि नृतीय महायुद्ध के लिए बजट में श्रम्लाखों की वृद्धि के लिए खर्च बढ़ा रही है, श्रीर इसे प्रा करने के लिए करों का बोक गरीब जनता पर लादा जा रहा है। इस श्रथ्यापक ने बड़े रूँधे कराठ से कहा—"युद्ध के पूर्व बैंकों श्रीर इस्पात तथा लोहे के कारखानों के मालिकों ने इस देश की परराष्ट्र-नीति को श्रपने इच्छानुसार संचालित किया श्रीर इसी कारखा यह मशहूर था कि पूँजीपतियों श्रीर जागीरदारों के दो सी परिवारों का शासन इस देश पर है, परंतु खें इ इस

बात का है कि युद्ध समाप्त होने के बाद इस काले युग के श्रंत की जो श्राशा पैदा हो गई थी, वह फिलहाल समाप्त हो गई है।" 'द गाल' की पार्टी, 'रैली श्राफ दि फ्रेंच पीपुल्स' दायें बाजू के सोशलिस्ट, कैथिलिक, एम० श्रार० पी० श्रादि जमातें जिस ढंग से नये युद्ध की तैयारी में जनता को तबाह कर रही हैं, उससे फ्रांस में एक प्रकार से 'संकट की स्थित' पैदा हो गई है। बाहरी शक्ति के सहारे श्राज फ्रांस में प्रतिक्रियावादियों का शासन कायम हैं श्रीर किसान मजदूर तबाह हो रहे हैं।

पेरिस के ट्रेड यूनियन फेडरेशन के एक कार्यकर्ता ने मुसे बताया कि मजदूरों की दशा श्रत्यन्त चिन्तनीय है। पाँच लाख से श्रियक मजदूर बेकार हैं श्रीर उनके सामने भुखमरों मुंह बाये खड़ी है। वृद्ध मजदूरों को ४३ फ्रेंक प्रतिदिन पेंशन मिजती हैं श्रीर शाज की स्थिति में वे इससे एक वक्त भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते। इसी कार्यवर्ता ने मुसे यह भी बताया कि जार्ज विदोल जैसे सोशलिस्ट नेता हिंद चीन के राष्ट्रवादियों का रक्त बहा कर पैता बटोरने में रत हैं। पेरिस का वह चित्र निश्चय ही बड़ा दु:खजनक है।

मैंने च्राज यहाँ कुछ चीजें खरीदीं और उस समय लंदन चौर पेरिस की दुकानों का च्रन्तर मालूम पड़ा। ब्रिटेन अथवा स्विट्जरलेंड में चाहे जिस कीमत की चीज़ लीजिए, खरीदारों के साथ बहुत शिष्ट व्यवहार किया जाता है। मगर यहाँ के बड़े स्टोरों में कम कीमत की चीज खरीदते समय सामान बेचने वाली शोख लड़कियाँ उपेला का जो भाव प्रहण करती हैं, वह मुसे बहुत खटका। यहाँ कीमतों के बारे में भी सन्देह बना रहता है। एक ही प्रकार की टाइयों की भिन्न-भिन्न कीमतें मुक्से च्रलग-च्रलग दुकानों में माँगी गईं। लंदन में कभी किसी चीज को खरीदने के बाद कीमत के विषय में कोई संदेह मन में नहीं रहता, यद्यपि ब्रिटेन की च्रपेला यहाँ के लोग बड़े मिलनसार चौर भावुक हैं। फ्रांस के होटलों चौर जलपानगृहों में ब्रिटेन से च्रन्छ। खाना मिला।

पेरिस की भूमिगत बिजली की गाड़ियों में सफर करने पर लोगों की धनकमधुनकी देख कर श्रपने देश की याद श्रा गई श्रौर जीर्ण डिब्बों को देखते ही यह श्रामास मिला कि यातायात विभाग के श्रधिकारी 'पेरिस मेट्रो' की खूब-सूरती बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ टैक्सीवाले घुमा-फिरा कर यात्री से श्रधिक किराया वसूल करने के चनकर में रहते हैं।

म्राज श्रंतिम बार 'शां ज़ेलीज़े' की चहल-पहल देखने के लिए चला, तो 'भ्रोस-द-ला-कोंकोर्द' के पास पहुँचते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। जून श्रीर श्रक्तूबर में यहाँ काफी वृष्टि होती है। पानी बरस खुकने के बाद जब मैं 'शां ज़े लीज़ें' पहुँचा तो श्राज श्रधिक रंगीनी नज़र श्राई। पेरिस श्रपनी स्थापना के दो हज़ार वर्ष पूरे होने पर श्रपना जन्म दिवस मना रहा है श्रीर इसीलिए हर भाग सजधज के साथ श्रानन्दोरतव में निमग्न था।

पेरिस को सलाम करके यहाँ से विदा होने का समय निकट आ रहा था। जिस समय मैं यहाँ से 'छोटे पेरिस' जेनेवा खाना हुआ, मुक्ते सीन नदी की 'लहरों के आशाजनक गीत' सुनाई पड़े, जिनमें नये फ्रांस के उदय का संदेश था।

- (१) साधन-सम्पन्न पर्यटकों के प्रेम-नीड में
- (२) लोजान का रंगीन वातावरण
- (३) खतरनाक चौराहे पर खड़ा पश्चिमी यूरोप

स्विटजरलेंड से पेरिस रवाना होने के एक दिन पूर्व बर्न के पास दुन मील की इटलाती लहरों ने पुनः श्राल्प्स की धवल मुसकान देखने का निमंत्रण दिया था श्रीर श्राज सवेरे जेनेवा में श्रा कर इस नगर के प्रथम दर्शन से यह प्रतीत हुआ, जैसे रवेत कमल खिलखिला रहा हो । श्राल्प्स पर्वत की मौंट ब्लैक चोटी की गरिमा जेनेवा की श्राँखों में छलछल छलक रही थी श्रीर छः सो भीलों के देश स्विटजरलेंड की सबसे मनोरम जेनेवा भील के किनारे पहुँचते ही हठात् मेरे मुख से निकल पड़ा—सचपुच यह 'छोटा पेरिस' है।

रोन नदी के दोनों किनारों पर बसे इस नगर का इतिहास ईसा से ४८ वर्ष पूर्व से शुरू होता है, परन्तु पुराने इतिहास ने इसकी प्रसिद्धि में योग प्रदान नहीं किया है। वास्तव में राष्ट्रसंघ का सदर मुकाम होने के कारण दूर-दूर देशों की जनता बिना देखें इस नगर से परिचित है। श्रन्तरराष्ट्रीय अम-कार्याखय तथा १८६४ में स्थापित श्रन्तरराष्ट्रीय रेडकॉस सोसायटी के कारण राष्ट्रसंघ की मौत के बाद भी इसकी ख्याति शेष है। मगर जेनेवा वास्तव में श्रपने श्राकर्षक सौंदर्य श्रोर मधुर स्वभाव के कारण श्रव दुनिया में प्रसिद्ध है।

एक ब्राख पैंतीस हजार निवासियों के इस शहर को स्विटजरलैंड का एक सर्वोत्तम नगर कहा जाता है, तो कोई श्रातिशयोक्ति नहीं है । इसकी चौड़ी एवं साफ सुथरी सड़कें और इनके दोनों किनारों पर वृत्तों की मनोहर कतारें देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई । जंदन की बूढ़ी इमारतों की काली दीवारें देख कर मन में जो कुढ़न पैदा हुई थी, वह जेनेवा सील के तीन श्रोर खड़ी धवल श्रष्टालिकाओं को देख कर दूर हो गई । यहाँ मैंने देखा, कि सड़कों को साफ सुथरी रखने पर नागरिक भी बहत श्रधिक ध्यान देते हैं। सड़क से पेड़ों की सूखी पत्तियाँ उठा कर कूड़ेदान में फेंक देना वे श्रपना कर्तव्य समभते हैं। सदियों की गुलामी के कारण श्रभी हमारे देश में नागरिक चेतना का श्रभाव है श्रीर सम्भवतः इसी कारण सड़कों पर कूड़ा फेंक्र देना. बीच सड़क पर पान की पीक गिरा देना श्रथवा कागज के दुकड़े बिखेर देना कछ लोगों का स्वभाव हो गया है । परन्तु लंदन श्रोर जेनेवा की साफ-सुथरी सड़कों को देख कर श्रपने देश की गन्दी सड़कों पर बड़ा तरस श्राया। जेनेवा को देखने से प्रकट हुआ, कि मनुष्य अपने परिश्रम से प्राकृतिक सौंदर्य में चार चाँद लगा देता है । प्रकृति ने कश्मीर को स्विटजरलेंड से अधिक सौंदर्य प्रदान किया है । परन्तु घोर गरीबी श्रीर साम्राज्यवादी उत्पीड़न के फलस्वरूप वह इतना पिछड़ा हुआ है, कि स्वाधीन होने के बाद भी उसे सँवारने में समय लगेगा । जेनेवा भीज के किनारे-किनारे बचों के नीचे छोटी-छोटी मेजों के चारों श्रोर रंगीन कुर्सियों पर बैठे पर्यटकों की श्राँखें भील की शोभा निहारने में लगी रहती हैं। यहाँ के गिरजाघर, विश्वविद्यालय, श्रोपैरा हाउस. संग्रहालय और टाउन हाल आदि महस्वपूर्ण स्थानों की मलक पा लेने के बाद मैं श्रन्तरराष्ट्रीय श्रम-कार्याजय देखने खाना हुशा। 'रूसो' द्वीप में रूसो की आकर्षक प्रतिमा देख कर मुक्ते यह खुशी हुई कि इस नगर ने फ्रांस के प्राने समाजशास्त्रों को उचित सम्मान प्रदान किया है । रूसो जेनेवा में ही पैदा हुए थे, इसलिए इसे उन पर गर्व करना स्वाभाविक ही है । यद्यपि इस समाजशास्त्रों के सिद्धान्त भ्राज के युग में शायद ही कोई स्वीकार करें, किन्त श्रनजाने रूसो ने फ्रांसीसी क्रान्ति की पृष्टभूमि तैयार करने में जो मदद पहुँचायी थी. उसी कारण उन्हें लोग याद करते हैं । श्रीर इस समाजशास्त्री का प्रसिद्ध वाक्य कितने ही लोगों को कंठ है :-

"मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किन्तु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुन्ना है।"

भील के अनुटे सौंदर्य से रूसो द्वीप की खूबसूरती निखर गई है। राष्ट्रसंघ की इमारतों को देखते समय इस अन्तरराष्ट्रीय संगठन को निर्जीव बना देनेवाले पश्चिमी यूरोप की साम्राज्यवादी साजिशों की याद ताजी हो जाती है। ब्रिटेन और फ्रांस की उपनिवेशिकिएसा के कारण राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान की डींग मारने वाला यह संगठन जब इटली और

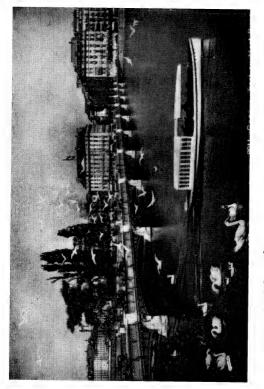

यूरोप के 'खोटे पेरिस' और यृत राष्ट्रसंघ के सदर मुकाम जेनेवा नगर में जेनेवा मील का मनोरम दश्य १ जून की डायरी, पु॰ २५७



भीलों के देश स्विटजरलेंड के ऋोद्योगिक नगर ज्यूरिख ऋोर श्राल्प्स पर्वत का दृश्य २६ मई की डायरी, पृ० २१०



यूरोप के 'छोटे पेरिस' जेनेवा में आकर्षक 'रूसो' द्वीप १ जून की डायरी, पृ० २५⊏

जर्मनी के श्रत्याचारों को दूर न कर सका तो इसकी भी मौत हो गई। मैं जब राष्ट्रसंघ के सचिवालय की इमारतों के सामने खड़ा था, तो वे मुसे सड़ी लाश की माँति प्रतीत हुई श्रीर कुंजों के बीच खड़े श्रम-कार्यालय की इमारत भी शर्म में दूबी हुई नजर श्राई, क्योंकि जिस सामाजिक न्याय के श्रादर्श को पूरा करने के लिए इस कार्यालय की स्थापना हुई थी, उस दिशा में इसे भी कोई खास सफलता नहीं मिली। कुंजों के मध्य निर्मित खत राष्ट्रसंघ के सदर मुकाम को देखने से जो व्यथा पैदा हो गई थी, उसे दूर करने के उद्देश्य मे जब में भील के किनारे पहुँचा, तो वहीं लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के श्रर्थ शास्त्र के एक श्रध्याएक से भेंट हो गई। उनसे दो-चार बातें हुई। वे श्रन्तर-राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ श्राये हुए थे।

जेनेवा अपनी घड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। घड़ी की दुकानों में विविध प्रकार की घड़ियाँ दिखायो दीं। फाउंटेनपेन में घड़ी, श्रंगूरी में घड़ी—श्रीर इन श्राकर्षक घड़ियों की प्रशंसा में किसी कोमल कंठ से रसधारा फूट पड़ती, तो ब्राह्कों के सम्मुख जेनेवा का एक दूसरा ही चित्र प्रस्तुत हो जाता।

जेनेवा साधन-सम्पन्न पर्यटकों के लिए 'प्रेम-नीड़' के समान श्रवश्य है, परन्तु साधन-शून्य पर्यटकों को पग-पग पर श्रसुविधाश्चों का सामना करना पड़ता है। खाने की चीजें बहुत महँगी हैं। श्रन्छे होटल बहुत महँगे हैं।

जेनेवा नगर एक लम्बे घरसे तक यूरोप के बड़े बड़े क्रान्तिकारियों को छाश्रय प्रदान करता रहा है। इसी नगर में १८८३ में जी० वी० पैलखनोव ने 'श्रमिक-मुक्ति-संगठन' के नाम से प्रथम रूसी मार्क्सवादी दल का निर्माण किया था श्रीर सोवियत क्रान्ति के जन्मदाता लेनिन ने भी कुछ समय यहीं से रूसी क्रान्ति का संचालन किया था। मैं इस नगर की खूबस्रत भजक को कभी विस्स्त नहीं कर सकता।

जेनेवा से ट्रेन द्वारा करीब डेद घंटे बाद हम लोज़ान पहुँच गये। फ्रांसीसी स्विटजरलैंड का यह नगर श्रपने श्रच्छे जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य श्रोर श्रंगूर के खेतों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन से बाहर श्राने के बाद सीधे हम लोज़ान सील के किनारे गये। रंग-बिरंगी नौकाएँ सील में इधर-उधर दौड़ रही थीं। किनारे कुछ शिल्पी प्राकृतिक दृश्यों के चित्रांकन में व्यस्त थे। सील की दूसरी श्रीर बर्फीली पहाड़ियाँ श्रीर उनके ऊपर मँडराते हुए बादलों के दुकड़े तथा नीचे घाटी में घने जंगजों की कतारें देख कर मैं गद्गद हो

उठा। प्रकृति के इस रूमानी दृश्य को देखते हुए श्रव्हड़ जवानी में डूबे प्रेमी-प्रेमिकाश्रों के जोड़े श्राने-जानेवालों की श्रोर ध्यान दिये बिना ही प्रेमालाप में रत थे। विलेखि स्नान-तट पर पहुँचने के बाद मैंने देखा, कि युवक-युवितयाँ भील की तरंगों के साथ कीड़ा में निमग्न हैं। स्नान के समय के वस्त्र पहने लड़के-लड़िक्यों के दल विना शर्म श्रीर भिम्मक के एक साथ स्नान कर रहे थे, कुछ रेत पर लेटे या बैठे धूप खा रहे थे। यहाँ कॉफी श्रथवा वियर श्रादि पीने की भी व्यवस्था थी। लड़िक्यों के सुडौल शरीर देख कर मुक्ते श्रपने देश की लड़िक्यों का ध्यान श्राया, जो शरीर के गठन पर ध्यान देने की श्रपेता केवल साड़ियों के चुनाव पर ध्यान देना ही सौंदर्य-वृद्धि का साधन समभती हैं।

फ्रांत श्रोर स्विटजरलैंड के स्त्री-पुरुष इंगलैंड की श्रपेत्ता श्रधिक सुन्दर हैं। इनके श्वेत रंग में लावण्य है श्रोर यहाँ की नारियों में मिठास है। यहाँ स्त्रियों के शरीर पर श्राकर्षक वस्त्र देख पड़े। परन्तु इंगलैंड के सामाजिक जीवन की पवित्रता यहाँ कहीं भी देखने को न मिलो।

लोज़ान के श्रासपास श्रंगूर की लताएँ देख कर मैं मस्ती से भूम उठा। श्रिष्ठिक श्रंगूर होने के कारण ही शराब यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यह नगर श्रपनी भावुकता तथा सुन्दाता के लिए प्रसिद्ध है। इस नगर के बाद भील श्रोर पहाड़ी के पार फांस की सीमा शुरू होती है। भील के किनारे एक नागरिक से बातचीत होने पर उसने मुभे बनाया, कि दूसरे महायुद्ध के समय जब जर्मन विमान सीमा पर फांसीसी गाँवों में वमवर्ण करते थे, उम समय लोज़ान के हृदय में जो व्यथा होती थी, उसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता।

तपेदिक के रोगियों के श्राश्रय-स्थल लोज़ान के जलवायु में सचमुच स्वास्थ्य प्रदान करने की समता है।

यह नगर श्रपनी कलाप्रियता एवं सुन्दरता के कारण फ्रांस का ही एक नगर प्रतीत होता है । यहाँ के होटलों का प्रबन्ध भी बहुत प्रशंसनीय है। मगर इस खूबसूरत नगर के जीवन में चाँद के धब्बे की तरह एक ऐसा दाग लगा है, जिसे स्विटजरलेंड कभी नहीं धो सकता । १६२३ में टकीं से शान्ति-संधि करने के लिए यहाँ जो सम्मेलन हुआ था, उसमें शामिल सोवियत प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई श्रीर तब से स्विटजरलेंड श्रीर रूस में जो कूटनीतिक तन।व पैदा हुआ, वह श्राज तक दूर न हो सका।

श्राज रात में जब मैं ज्यूरिख से रोम रवाना हुआ, तो स्विटजरलेंड की मीलें और श्राल्प्स की पहादियाँ मुमसे यहाँ और रकने का श्रामह कर रही थीं, परन्तु मैंने विदा होते समय इस मूक श्रामह के लिए धन्यवाद देते हुए कहा— ऐ स्विटजरलेंड! में भी उस देश का निवासी हूँ, जहाँ 'पृथ्वी का स्वगं' कश्मीर है, जिसके लिए कवि ने लिखा है—

> जो भी पूलेगा जन्नत का हमसे पता, राह कश्मीर उसको बता देंगे हम।

> > —'सागुर'

बड़ी श्राकांचाश्रों एवं श्रामानों को ले कर ब्रिटेन श्रीर यूरोप को देखने श्राया था। पूर्वी यूरोप को मैं न देख सका, परन्तु पश्चिमी यूरोप के सम्बन्ध में इस यात्रा में जो कुछ जान सका, उससे व्यथा भरे मन से स्वदेश लौट रहा हैं। रोम श्रीर काहिरा की कथा फिर कभी लिखेँगा, किन्तु मुक्ते यह देख कर बड़ा दुःख हुन्ना, कि दो महायुद्धों के कटु श्रनुभवों के बाद भी पुराने साम्राज्य-वादी राष्ट्रों की प्रवृत्ति नहीं बदली । उन्नीसवीं सदी में १८१४ की वियना कांग्रेस युरोप की कोई समस्या हल न कर सकी। लोलप नरेशों ने उस समय युरोप के नक्शे को इस तरह बदल डालने की साजिश की, कि एक राष्ट्र के रूप में पोलैंड का श्रस्तित्व समाप्त हो गया था । बीसवीं सदी में प्रथम महायुद्ध के बाद वर्साई की संधि फिर यूरोप के लिए श्रभिशाप सिद्ध हुई। उपनिवेशिलप्सा तथा साम्राज्यविस्तार की नीति प्रहण करने के कारण यूरोप ने पुनः दुनिया को दूसरे महायुद्ध में बरबाद किया। मगर श्राश्चर्य इस बात पर है. कि इस बार जर्मनी से श्रभी तक शान्ति-संधि नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरे देशों के प्रकृतिक साधनों को हथियाने तथा संसार में फौजी श्रड्डों का जाल बिछाने की भूल फिर पैदा हो गई है। दुनिया के लोगों ने सोचा था. कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पुरानी दुनिया खतम हो जायेगी, नयी धरती पर नये कुसुम खिलेंगे, मानव-मानव के बीच जो दरार पढ़ गई थी. वह पट जायगी, बन्धनविमुक्त हो सभी देश प्रगति के पथ पर श्रयसर होंगे। परनत हो यह रहा है, कि कोरिया में विनाश की आँधी चल रही है। २७ ज़ुलाई. ११४३ को कोरिया में विराम संधि हो जाने के फलस्वरूप शान्ति स्थापित हो गई है, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह शान्ति कायम रहेगी-लेखक ]। दत्तिणी श्रफ्रीका में हिटलार की जातीय श्रेष्ठता सम्बन्धी नीति पर चल कर डाक्टर मलान श्रारवेतों पर पाशविक जल्म ढा रहे हैं। श्रामेरिका में नीम्रो जाति पर बर्बर श्रत्याचार होते हैं श्रीर एशिया तथा श्रफ्रीका में शोषण की नीति खतम करने के बजाय श्रमेरिका की मदद से पश्चिमी राष्ट्र 'विषक्रन्या' वाली नीति श्रपना कर इन भूभागों पर श्रपना प्रभुत्व किसी न किसी रूप में कायम रखता चाहते हैं।

मैंने यह श्रनुभव किया, कि द्वितीय महायुद्ध के बाद भी पश्चिमी यूरोप के शासकों ने सम्भवतः श्राज तक कुछ नहीं सीखा । प्रथम महायुद्ध के केवज खुतकों स्रोर घायलों की संख्या ४ करोड़ ६० लाख से स्रधिक थी तथा मित्र राष्ट्रों को लगभग पौने छः खरब रुपये श्रीर जर्मन पत्त को करीब दो खरब रुपये विनाशकारी युद्ध में खर्च करने पड़े थे। ये श्राँकड़े भी सही ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, इससे भी श्रधिक खर्च हुआ हो। दसरे महायद्ध की भीषणता इसी बात से प्रकट हो जायगी कि इसके फल-स्वरूप २ करोड़ से अधिक युवक युद्ध में मारे गये; हवाई हमलों के फल-स्वरूप डेढ़ करोड़ स्त्रियाँ, बालक श्रीर वृद्ध चिर निद्धा में सो गये; ढाई करोड़ से श्रिधिक व्यक्ति हवाई हमतों से गृहिबिहीन हो गये; ३ करोड़ श्रपाहिज हो गये; ३ करोड़ से अधिक घर भूमिसात हो गये श्रीर १४ करोड़ व्यक्ति निराश्रित हो कर श्रकाल श्रीर बीमारी के शिकार हुए। इस महायुद्ध के फल-स्वरूप जो श्रार्थिक हानि दोनों पत्तों को उठानी पड़ी, उसे पिछले युद्ध की लागत के २७ गुने से भी श्रधिक श्राँका जा रहा है। किन्तु इस महाविनाश के बाद भी हथियारयन्दी की होड़ में जिस प्रकार फिर धन फ़र्का जा रहा है. वह क्या इस बात का द्यातक नहीं कि पश्चिमी युरोप के राष्ट्र आग श्रीर तलवार के खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहे हैं।

मैंने इस यात्रा में स्वयं यह श्रनुभव किया, कि पिछले महायुद्ध का का घाव श्रभी भरा नहीं है।

एक यूनानी युवक लेखक ने पिछले साल यह ठीक ही लिखा था—
"जरा उन ध्वंसावशेषों की श्रोर देखो जो श्रभी तक धुश्राँ दे रहे हैं, शोक
सूचक वस्त्र पहने माताश्रों, पित्नयों एवं बहनों की श्रोर देखो, जिनके हृदय के
धाव श्रभी हरें हैं। कश्रों की उन श्रनन्त पाँतों की श्रोर देखो, जिनमें समय
से पहले ही युवक चिर-निद्रा में सो गये हैं। उन लोगों की श्रोर देखो, जिन्हें
सर्वभक्षी युद्ध से उत्पन्न गरीबी ने प्रस लिया है श्रोर इसके साथ ही मौत के
उन व्यापारियों की साजिशों एवं चालों को देखों, जो टैंक श्रोर गोला-बारूद
बेच कर चाँदी के नये श्रम्बार लगाने की कोशिश कर रहे हैं।" श्राज के

पश्चिमी यूरोप का यही चित्र दुनिया में भय का वातावरण पैदा कर रहा है श्रीर इसी चित्र को देख कर भावी युद्ध को विभीषिका मेरे सामने मूर्तिमती हो उठी।

मैंने यह भी श्रनुभव किया, कि जनता हर जगह शान्ति चाहती है। किन्तु पश्चिमी यूरोप के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि सैद्धान्तिक मतभेद होते हुए भी दूसरे महायुद्ध के समय रूस से पारस्परिक सहयोग की जो उचित नीति श्रपनाई गई थी, उसे छोड़ कर वह श्रव श्रमेरिका का श्रार्थिक प्रभुत्व स्वीकार करने के कारण उसके संकेत पर जनता को खुशहाल बनाने के बजाय हथियारबन्दी की होड में लगा है।

'बदलते हरय' में इन सच्चे चित्रों को प्रस्तुत करते समय मैं पिश्चमी यूरोप की महत्ता को भी भूला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, कि जर्मनी के महान् दार्शनिक मार्क्स ने हमें बताया कि संसार गितशील है और फ्रांस की विश्व-विख्यात महिला वैज्ञानिक मदाम क्यूरी ने रेडियम के आविष्कार से मार्क्स के उद्गार को विज्ञान के द्वारा पुष्ट कर दिया। मैं इस भूखंड के बुद्धिजीवियों की सांस्कृतिक देन को आदर की हिष्ट से देखता हूँ, क्योंकि मानव-संस्कृति भौगोलिक दुक्हों में विभाजित नहीं की जा सकती। मगर मुक्ते इस बात का खेद अवश्य हुआ, कि एशिया और अफ्रीका को सच्चे अर्थों में समक्ते की कोशिश नहीं हो रही है। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ मिल कर एशिया के खुले होठों को फिर सी देना चाहता है, मगर अब यह सम्भव नहीं है। एशिया जाग गया है, वह शान्ति और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। अब कोई भी शक्ति उसकी प्रगति में अधिक दिनों तक बाधा नहीं पैदा कर सकती।

पश्चिमी यूरोप के शासकों ने कुत्तों से प्यार करना जरूर सीखा है, मगर यदि वे इन्सान से प्यार करना सीख लेते, तो श्राज का घिनौना वातावरण शीघ्र दूर हो जाता। इस यात्रा में मैंने यह भी श्रनुभव किया, कि श्राकामक-नीति का श्रनुसरण करने वाले पश्चिमी राष्ट्र इस बार एशिया को युद्ध-चेत्र बनाना चाहते हैं। हमारे पिछड़े हुए भूभाग के विरुद्ध यह इतनी बड़ी साजिश है, कि इसमें फँसने पर पुनः एक लम्बे श्ररसे के लिए एशिया दूसरों का मुहताज हो जायेगा।

श्रपने जीवन के खतरनाक चौराहे पर खड़ा पश्चिमी यूरोप साम्राज्य-लोलुप शासकों के लौह-पाश से मुक्त हो कर नव-निर्माण का मोड़ श्रवश्य पकड़ेगा, मगर इस समय इसको श्राँखों से श्राँसू टपक रहे हैं, जनता दुःखी है श्रोर हथियारबन्दी की होड़ से बहुत ही भयभीत! मगर जीवन की ज्योति भजा कहीं बुक्त सकती है! सर्वत्र श्रँधेरा दूर होगा श्रीर कोने-कोने में मधुरतम स्वर जहरी गूँज उठेगी—यह सपना भी है श्रीर सत्य भी।

समात